# रायकाष तराएए नध्यमापा

राजस्थान-राज्य द्वारा प्रकाशित

शामान्यतः श्रिक्तभारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन संस्कृत, प्राकृत, श्रपभ्रंश, हिन्दी, राजस्थानी श्रादि भाषानिनद्ध विविधवाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्ट-ग्रन्थावली

मधान सम्पादक

फतहर्सिह, एम.ए.,डी.लिट्. निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर

यन्थाङ्क १११

मुंहता नै एसी री लिखी

# माखाड़ रा परगनां री विगत

द्वितीय भाग

प्रकाशक

राजस्थान-राज्याज्ञानुसार

निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान

जोधपुर (राजस्थान)

१६६६ ई०

वि० सं० २०२६

भारतराष्ट्रीय शकाब्द १८६१

# विषय - सूची

| सम्पादकीय                                                            | <b>१</b> —5              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| वात परगने फलोधी री                                                   | 8-34                     |
| वात परगने मेडते री                                                   | ३७-२१३                   |
| वात परगने सीवांगो री                                                 | २१५-२८५                  |
| वात परगने पोहकरण री                                                  | २८६-३४७                  |
| परिशिष्ट—१                                                           |                          |
| (क) वात परगने सांचोर री                                              | ३५६–४१२                  |
| (ख) परगने जालोर रौ हाल                                               | ४१३–४१६                  |
| (ग) परगने भीनमाळ रौ हाल                                              | ४१७–४२०                  |
| (घ) परगने नागोर रौ हाल                                               | ४२१–४२४                  |
| (ड) परगने मारोठ रौ हाल                                               | ४२५–४२७                  |
| परिशिष्ट—२. कुछ परगनो सम्बन्धी श्रतिरिक्त ज्ञातव्य                   |                          |
| क) परगनो जोघपुर                                                      | ४२८-४३५                  |
| (ख) परगनो मेड़तो                                                     | ४३६–४३७                  |
| (ग) परगनो सीवांगो                                                    | <u>ጸ</u> ∮ደ– <u>ጾ</u> ጾጰ |
| परिशिष्टे—३. महाराजा जसवर्तासहजी रै समै रा रीत किरियावर              | ४४६–४६४                  |
| परिशिष्ट—४. डावी नै जीवग्री मिसलां री विगत                           | <b>४६</b> ५–४७७          |
| परिशिष्ट—५. जोघपुर रा चाकरां री विगत                                 | ४७५–४५१                  |
| परिशिष्ट—६. जोषपुर रा भ्रोदादारां री याददास्त                        | ४८२-४८५                  |
| परिशिष्ट-७. जोंघपुर श्री हजूर उमरावां नै कुरव इनायत करैं सो याददास्त | ४८६–४८७                  |
| परिशिष्ट— द. राजा जैसिंघ रा मनसव रो नांवो संवत १७२१ था लिखीयो        | ४८८-४८६                  |
| परिशिष्ट—६. पातसवां रा हिन्दू उमरावां री विगत                        | 338-038                  |
| परिशिष्ट—१०. याददासत नव कोटा री                                      | ४००-४०१                  |

### प्रधान - सम्पादकीय

मारवाड़ रा परगनां री विगत के प्रथम भाग का विद्वानों द्वारा जो स्वागत हुम्रा उससे मुक्ते बहुत हर्ष ग्रीर सन्तोष प्राप्त हुग्रा है। उस भाग को देख कर भ्रनेक लोगों ने इस ग्रन्थ के ग्रन्थ दो भागों के शीझ प्रकाशन के लिये ग्राग्रह किया है। यद्यपि हम सभी इस ग्राग्रह के ग्रनुसार कार्य करने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाये हैं, परन्तु ग्रन्थ के इस द्वितीय भाग को प्रकाशित करते हुये हम ग्रपने विद्वान् पाठकों की इच्छा को ग्राशिक रूप से पूर्ण कर हर्ष का ग्रानुभव कर रहे हैं।

जैसा कि विद्वान् सम्पादक ने अपने सम्पादकीय में व्यक्त किया है कि ग्रन्थ का यह भाग प्रथम भाग का पूरक होकर भूतपूर्व जोधपुर-राज्य के प्रायः सभी परगनों की विगत देने में समर्थ हो सकेगा। इस भाग में मुँहणोत नैणसी- कृत विगत के अतिरिक्त विद्वान् सम्पादक ने कुछ अन्य ग्रन्थों से भी सामग्री को संकलित कर दिया है, जिससे कि जिन परगनों की विगत नैणसी के ग्रंथ में नहीं आ पाई है उसका परिचय भी शोधकर्ताओं को एक स्थल पर मिल जाय।

मूल ग्रंथ के अतिरिक्त इस भाग में १० परिशिष्ट जोडे गये हैं जो अनु-संधितसुओं के लिये वड़े उपयोगी सिद्ध होगे। फिर भी शोधकार्य के लिये इस ग्रंथ को और अधिक उपयोगी बनाने के लिये कई अनुक्रमणिकाओं तथा अध्ययन-संदर्भों एवं टिप्पणियों की आवश्यकता रह जाती है। इस सब की पूर्ति करने के लिये ग्रंथ का तृतीय भाग शीघ्र ही प्रकाशित होगा। प्रथम भाग के प्रकाशित होने पर विद्वानों से जो सुक्ताव मिले हैं उनके अनुसार यथासंभव तृतीय भाग में अध्ययन प्रस्तुत किया जायगा। इस विषय में हमारे मनीषी पाठक जो भी और सुक्ताव एवं सम्मतियाँ देंगे, उनसे हम अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करेगे।

अन्त में, में सम्पादक महोदय को उनके परिश्रम और लगन के लिये अनेक घन्यवाद अपित करता हूँ। साघना प्रेस के व्यवस्थापक श्री हरिप्रसाद पारीक का भी में आभार प्रकट किये विना नहीं रह सकता, क्यों कि यदि उन्होंने इसके मुद्रण में तत्परता न दिखाई होती तो यह भाग इस समय समाप्त न हो पाता।

भैती पूर्गिमा, वि.सं. २०२६, जोधपुर.

— फतहसिंह

#### सम्पादकीय

'मारवाड़ रा परगनां री विगत' के प्रथम भाग मे मारवाड़ के तीन परगनों जोधपुर, सोजत श्रीर जैतारण सम्बन्धी वृत्तांत प्रकाशित किया गया था। प्रस्तुत भाग में फलोधी, मेड़ता, सिवाना श्रीर पोकरण का वृत्तांत प्रकाशित किया जा रहा है। यद्यपि नैणसी ने उपरोक्त सात परगनों का ही वृत्तांत श्रपने ग्रंथ में लिया है, परन्तु सांचोर, जालोर-भीनमाल श्रादि परगने भी वाद में जसवंत-सिहजी के श्रधिकार में श्रागये थे। नागोर का कुछ हिस्सा भी इनके श्रधिकार में कुछ समय के लिये रहा था। मारोठ भी मारवाड़ का महत्त्वपूर्ण भाग रहा है श्रित्रतः इन परगनों के सम्बन्ध में जो भी न्यूनाधिक सामग्री श्रन्य श्रप्रकाशित साधनों से उपलब्ध हो सकी वह इस ग्रंथ में परिशिष्ट (१) में समाहित कर दी गई है, जिससे प्राचीन जोधपुर-राज्य मे ग्राने वाले ग्रधिकाश परगनों पर एक ही जगह सामग्री उपलब्ध हो सके श्रीर इस प्रकार प्राचीन मारवाड़ का लगभग पूर्ण चित्र पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो सके।

इस ग्रंथ की सामान्य विशेषताग्रों तथा श्रनुसंघान की हिन्ट से महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर प्रथम भाग की संपादकीय-भूमिका में विस्तृत प्रकाश डाला जा चुका है। श्रतः यहाँ केवल इस भाग में समाहित सामग्री से सम्बन्धित कुछ विशेष-ताग्रों की श्रोर संकेत करना ही पर्याप्त होगा।

परगना फलोघी—मारवाड का यह अत्यधिक रेतीला भाग बीकानेर की सीमा पर होने के कारण राजनैतिक दृष्टि से बड़ा महत्त्व रखता आया है। और इसीलिये अवसर आने पर बीकानेर तथा जोधपुर के शासक इसे अपने-अपने राज्य में मिलाने के लिये तत्पर रहे हैं। इस परगने को जोधपुर राज्य में मिलाने के आशय से किये गये राव मालदे के षड़यन्त्र और मुंहता नैणसी का बलोचों से मुठभेड़ करना तत्कालीन राजनीति के अध्ययन की दृष्टि से बड़े महत्त्व का है। परगने के अन्त में दी गई मारवाड़ में उस समय की नमक की खानों की तालिका भी विशिष्ट महत्त्व रखती है।

परगना मेड़ता – यह परगना मारवाड़ के परगनों मे अनेक हिन्द्यों से विशेष महत्त्व रखता है। न केवल उपजाऊ भूमि, नाना प्रकार की फसलों और किले-कोटड़ियों के कारण वह आकर्षण का केन्द्र रहा है अपितु उसकी भौगो- लिक स्थिति के कारण भी उसका सद्दा राजनैतिक महत्त्व रहा है। यह परगना

एक श्रीर जोधपुर से बहुत समीप पड़ता है श्रतः जोधपुर के शासक का जब तक उस पर श्रिधकार न हो तब तक वह निश्चित हो कर राज्य नहीं कर सकता था तथा दूसरी श्रीर श्रजमेर उसके समीप है जहाँ कि बादशाही सूबेदार रहा करता था श्रीर उसकी दृष्टि इस परगने पर सदा बनी रहती थी श्रीर इसके माध्यम से वह जोधपुर के शासक की गतिविधियों को नियंत्रित भी कर सकता था। केन्द्रीय शक्ति श्रीर जोधपुर राज्य के बीच जब भी संघर्ष चला है मेड़ता ने श्रनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा की है।

इस परगने के एतिहासिक वृत्तांत में जोवपुर के शासकों का मेड़ितयों की प्रनेक पीढ़ियों के साथ संघर्ष बड़े विस्तार के साथ विणत है जिसमे उस समय की युद्ध-कला, सैनिक श्रभियान, संघर्षरत राजपूतों के नितक मूल्य श्रीर मुगलों की नीति श्रादि कितने ही महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश पडता है।

उस समय की मुगल साम्राज्यवादी व्यवस्था मे परगनों को प्राप्त करने के लिये किस विधि से काम लिया जाता था ग्रीर साम्राज्य के ग्रधीनस्थ कर्मचारी उसमें कितना सहयोग दे सकते थे ग्रीर राजनीति में कब कैसे ग्रचानक परिवर्तन हो जाते थे, इसके कई उदाहरण इस वृत्तांत मे ग्राये हैं।

वैसे प्रत्येक परगने में उस काल की राजस्व-व्यवस्था तथा कर-व्यवस्था ग्रादि पर प्रकाश डाला गया है परन्तु मेड़ता के सम्बन्ध में यह प्रकाश कुछ विस्तार के साथ मिलता है। तथा कानूगोग्रों ग्रादि की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी जानकारी मिलती है।

परगनों को ग्राबाद करने के लिये किस प्रकार के प्रयास किये जाते थे ग्रीर ग्राबाद होने वाले किसानों की सुरक्षा ग्रादि के ग्रलावा उन्हें कितना सामाजिक महत्त्व दिया जाता था इसके भी सुन्दर व उपयोगी उदाहरण इनमें मिलते हैं। गांवों के वृत्तांत मे ग्रधिकांश गांवों की मेड़ता से दूरी व उनका रकवा तक दिया गया है जिससे उनकी प्रामाणिकता ग्रीर बढ़ गई है।

सिव ना — मारवाड़ के परगनों में प्राचीनता की दृष्टि से सिवाने का बड़ा महत्त्व है। प्रसिद्ध श्राक्रान्ता श्रलाउद्दीन ने भी इसके किले पर चढ़ाई की थी श्रीर उसमें सातल-सोम चहुवान मारा गया था। राठौड़ों के इतिहास में सबसे पहले राव जोधा ने स्थायी रूप से इसे प्राप्त करने का प्रयास किया था परन्तु वह पूर्ण रूप से सफल न हो सका। परन्तु इसे श्रधिकार में लेने के लिए

१. द्रष्टच्य पृ० ७५। २. द्रष्टच्य पृ० ६५-६६। ३. द्रष्टच्य पृ० २१७।

जोधपुर के शासक निरन्तर प्रयत्न करते रहे। राव मालदे और चंद्रसेन 'तथा मोटा राजा उदयसिंह की चढ़ाइयां इसका प्रमाण है। मोटा राजा ने अकबर के आदेश पर करला रायमलोत के विरुद्ध सिवाना पर चढाई की थी 'और कल्ला बड़ी वीरता दिखाकर काम आया था जिससे उसने अक्षुण्ण ख्याति प्राप्त की। सिवाना संबंधी अनेक अतिरिक्त ज्ञातन्य परिकिष्ट २ में संकलित किये गये हैं वे भी इस दृष्टि से अवलोकनीय है।

परगनों के सीमावर्ती गांव कई वार एक परगने से हटाकर दूसरे परगने में मिला लिये जाते थे। इसके कई उदाहरण इस परगने के कुछ गांवों के विवरण मे मिलते हैं ।

इस परगने में आई हुई विकट पहाड़ियों में राज्य छूट जाने पर राव मालदे और चद्रसेन ने कष्ट के दिन निकाले थे और वहाँ रहने के लिये कोट-ड़िये आदि बनवाई थी उनका उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व रखता है।

परगने में बहने वाली नदी सूकड़ी का प्रवाह किन-किन गांवों मे से होकर था इसकी सूचना भी लेखक ने दी है । भायल, सीघल, दिहया, पंवार म्रादि प्राचीन राजपूत जातियों के उल्लेख भी इसके गांवों की विगत मे कई स्थानों पर म्राए हैं।

पोकरए—यह परगना जैसलमेर की सीमा पर पड़ता है जिससे इसका भी विशेष राजनैतिक महत्त्व रहा है। जोधाजी के वंशजों में से राव नरा ने पहलेपहल वरजांग से छीन कर पोकरण पर ग्रधिकार किया था ग्रौर पास ही सातलमेर नामक नया नगर बसा कर उसे राजधानी बनाया था। इसोलिये शाही-दपतर में इस परगने का नाम सातलमेर ही लिखा जाता था।

इस पर स्थायी ग्रधिकार राव मालदे ने जैतमाल से छीन कर किया था परन्तु चन्द्रसेन के समय में वह पुनः हाथ से निकल गया ग्रीर प्रतिवूल परिस्थितियों को देखते हुए उसने जैसलमेर के भाटियों को कुछ रकम लेकर ग्रडाणा (रहन पर) दे दिया था<sup>थ</sup>। तब से जोधपुर के शासक इसे प्राप्त करने के प्रयास ब्रराबर करते रहे परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। महाराजा जसवन्तिसह (प्रथम) को जब शाही दरबार की ग्रीर से इसे ग्रपने राज्य में मिला लेने के ग्रादेश मिले तब मुहता नैणसी ग्रादि ने ससैन्य जाकर इस पर

१. ब्रष्टच्य पृ० २१६। २. पृ० २२०। ३. ब्रप्टच्य पृ० २४६, पृ० २५१, पृ० २६५। ४. पृ० २८१। ५. पृ० २६७।

ग्रिंघिकार किया। इसको प्राप्त करने में जो संघर्ष हुग्रा उसका बड़। विस्तृत विवरण नैणसी ने लिखा है' जिसके ग्रध्ययन से उस समय के सैन्य-संचालन, युद्धनीति ग्रादि पर विशेष प्रकाश पड़ता है। मारवाड़ के प्रसिद्ध पांचों पीरों मे गिने जाने वाले तुंवर रामदेजी का वतन यह परगना रहा है ग्रतः उनके वोरोचित कार्यों का उल्लेख भी इसके वृत्तांत मे यथास्थान किया गया है।

इस परगने के वृत्तांत का विशिष्ट महत्त्व इस दृष्टि से भी है कि सीमा-वर्ती परगना होने के कारण वाहर से ग्राने वाली वस्तुग्रों पर जो कर लिये जाते थे उसका वड़ा उपयोगी व्यौरा इसमें दिया गया है । यह न केवल उस समय की कर-व्यवस्था पर ही प्रकाग डालता है ग्रिपतु उस समय के व्यापार के साधनों ग्रौर प्रमुख वस्तुग्रों के ग्रादान-प्रदान की भी प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

गांवों के नामकरण के वारे में इसमें एक वड़ी दिलचस्प बात यह है कि वहुत से गांवों के ग्रागे सर ग्रथवा सरेह शब्द जगे हुए हैं जो वहाँ प्राचीन काल मे वनाये गये जलाशयों के द्योतक हैं ग्रीर जिस व्यक्ति ने वह जलाशय वनवाया उसी के नाम से गांव का नाम रखा गया है, जैसे—भोपी री सरेह, ढंढ़ री सरेह, सोढां री सरेह ग्रादि ग्राज भी इस परगने में ग्रनेक गांवों के इस प्रकार के नाम विद्यमान हैं।

पोकरण पर जसवंतिसहजी का अधिकार होने पर प्रमुख अधिकारी के रूप मे नैणसी को वहाँ रहने का अवसर मिला था इसिलये अनेक गांवों की जानकारी उसने विस्तार के साथ प्राप्त करके प्रेषित की है। वहाँ वसने वाले विशिष्ट व्यक्तियों तक का भी उल्लेख उसने किया है। अतः विस्तृत इतिहास की जानकारी की दृष्टि से ये वृत्तांत बड़े ही उपयोगी हैं।

#### परिशिष्ट

प्रथम भाग के ग्रन्त में केवल एक ही परिगिष्ट दिया गया था जिसमें जोधपुर में विभिन्न गासकों के समय में वनी इमारतों तथा जलाशयों ग्रादि का विस्तृत विवरण है। इस भाग में १० परिशिष्टों का समावेश किया गया है। इन परिशिष्टों में कुछ सामग्री तो परगनों की विगत की पूरक सामग्री है तथा कुछ सामग्री ऐसी है जिसके ग्रध्ययन से इस वृहत् ग्रंथ के ग्रनेक संदर्भों को विस्तार के साथ समभने में सहायता मिलती है। पाठकों की सुविधा के लिये इनके महत्त्व पर संक्षेप में यहां प्रकाश डाला जा रहा है।

१. पृ० ३००-३०४। २. पृ० २२४-२२६। ३. प० ३३६।

परिकाष्ट १ - इसमें नैणसी द्वारा वर्णित सात परगनों के श्रतिरिक्त जोधपुर के पांच परगनों—सांचोर, जालोर, भीनमाल, नागोर तथा मारोठ का प्राचीन वृत्तांत है। सांचोर परगने को छोड़कर ग्रन्य परगनों के विस्तृत वृत्तांत हमें उपलब्ध नहीं हो सके पर उनका संक्षिप्त वृत्तांत भ्रवश्य प्रस्तुत किया गया है जो इतिहास के अध्ययन के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। इनमें सांचोर का वृत्तांत लगभग नैणसी की ही शैली पर है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के वृत्तांत मे वताया गया है कि वहाँ प्राचीन राज्य परमारों का था। श्रलाउद्दीन ने जब जालोर के सोनीगरा चहुवानों को पराजित किया तो सोनीगरा संवरसी के लड़कों ने सांचोर में आकर अपना अधिकार जमाया। प्रारम्भ मे इस परगने के लिये शाही रकम २४ लाख रुपये लगती थी। इस रकम में जो भी घटा-बढ़ी जिस-जिस शासक के समय में हुई उसका पूरा ब्यौरा संवत १६९५ से १७५५ तक का दिया गया है। परगने की ग्रामदनी (उनालू ग्रीर सांवणू साख के आँकड़ों सहित) संवत १७२० से १७५६ तक दी गई है। चहुवानों का यहाँ लम्बे समय तक वर्चस्व रहा इसका विस्तृत वृत्तांत इसमें मिलता है, जो कि मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। गांवों का हाल यद्यपि संवत १६१२ की बही से नकल किया गया है 'परन्तु लिपिकर्ता की स्रोर से कुछ गांवों में बाद की सूचनाएँ भी जोड़ दी गई हैं। गाँवों का वर्गीकरण, गांव चढै ऊतरै, चढै ऊतरै नही, भोमीचारा रा गांव ग्रादि शीर्पकों से किया गया है तथा प्रमुख जागीरदारों के ग्रधीनस्थ गांवों की सूचियाँ जागीरदारों की शाखाय्रों के श्रनुसार भी दी गई हैं। चारणों स्नादि को सांसण में दिये गये गांवों की भी सूची है।

गांवों के वृत्तांतों में ग्रामदनी के ग्रांकड़े नहीं हैं परन्तु रेख की चाकरी के घोड़ों की विगत ग्रलग से दी गई हैं। इस विगत के ग्रध्ययन से पता चलता है कि उस समग्र १०००) रुपये की रेख पर सामान्यतया एक घोड़ा चाकरी मे देने की प्रथा थी। न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रिपतु ग्रन्यान्य दृष्टियों से भी इस प्रकार की सूचनाग्रों का बड़ा महत्त्व है।

जालोर ग्रौर भीनमाल के परगनों के सम्बन्ध में जो भी सक्षिप्त जानकारी यहां संकलित की गई है वह ग्रनेक तथ्यों को प्रमाणित करने मे सहायक सिद्ध होगी। इन दोनों परगनों का हाल प्राचीन बहियों में मिलेजुले रूप में मिला है ग्रतः सम्भव है किसी समय में ये दोनों परगने एकही सूबेदार ग्रथवा ग्रधिकारी

१. पू० ३७३। २. पू० ४०५-४१०।

के नीचे रहे हों। नागोर का वृत्तांत यद्यपि ग्रधिक प्राचीन नहीं है, परन्तु उसमें भी ग्रनेक उपयोगी सकेत हैं। कुछ घटनाग्रों के संवत प्रामाणिक नहीं है। इसमें मुलतान के सूवेदार सुलमखांन द्वारा, नागोर के दुकछा ग्राम में चूडा का मारा जाना लिखा है। इसी प्रकार की कुछ विशिष्ट सूचनाएँ इस वृत्तात में हैं।

मारोठ का वृत्तांत गौड़ो श्रौर मेड़ितयों के इतिहास के लिये उपयोगी है।
परिशिष्ट २—इस परिशिष्ट में जोधपुर, मेड़ता श्रौर सिवाने से सम्बन्धित
कुछ पूरक सामग्री है। जोधपुर परगने का कुछ ग्रितिस्तत ग्रांकिक विवरण
तथा कुछ विशिष्ट महत्त्व की ऐतिहासिक सामग्री (जो विगत की 'ख' प्रति के
श्रन्त में लिपिबद्ध है) यहाँ समाहित की गई है। श्रांकिक विवरण जसवंतिसहजी
के समसामियक ग्रधिकारियों द्वारा संकलित किये हुए हैं इसिलये वे प्रामाणिक
हैं। परगने मेड़ते (ख) में बने कुछ स्मारक, जलाशय तथा मन्दिरों श्रादि का
व्यौरा यहाँ दे दिया गया है। सिवाने (ग) में कुछ प्राचीन स्मारकों, सीमासम्बन्धी वृत्तांत, जलाशयों तथा कला रायमलीत सम्बन्धी दिलचस्प जानकारी
संकलित की गई है। महाराजा श्रजीतिसह के प्रवास पर भी ग्रन्त में कुछ
उपयोगी प्रकाश डाला गया है।

परिशिष्ट ३ - नैणसी न परगनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे अनेक स्थलों पर महाराजा जसवन्तिसहजी (प्रथम) के राज्य-काल का विवरण प्रस्तुत किया है परन्तु वह पक्ष इतिहास, राजनीति और प्रशासन व सैनिक व्यवस्था से ही प्रमुख सम्बन्ध रखता है अतः इस परिशिष्ट मे उनके समय के कुछ रीतिरिवाजों सम्बन्धी सामग्री का संकलन उस काल की संस्कृति और शासकों की घरेलू व्यवस्था को समक्षने की दृष्टि से किया गया है। परन्तु इसमे भी अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियो, वस्तुओं के भाव, हिसाव-किताब रखने की प्रणाली तथा लोकमान्यताओं आदि पर भी अच्छा प्रकाश पडता है।

परिज्ञिष्ट ४—प्रथम भाग की भूमिका में मैंने जोवाजी द्वारा स्थापित डावी ग्रीर जीवणी मिसलो का उल्लेख किया था परन्तु इस विषय की विस्तृत जान-कारी ग्रनेक दृष्टियों से ग्रपेक्षित है। इतिहास में ग्रीर विशेषतया ख्यातों व साहित्यिक कृतियों मे व्यक्ति की सही पहिचान के लिये उसकी जाति के ग्रति-रिक्त खांप ग्रादि का उल्लेख भी उसके नाम के ग्रागे किया जाता है परन्तु उसको ठीक से न समभने पर बड़ी भूल हो जाती है। ग्रतः इस प्रकार की कठिनाइयों का निराकरण करने मे भी यह सामग्री बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी।

विशिष्ट ५ — जोधपुर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में पंचोली, मुहता, भंडारी, सिंघवी, पोकरणा जाह्मण, पुरोहित, व्यास भ्रादि जातियों के लोगों का पर्याप्त हाथ रहा है भ्रीर उनमें अनेक योग्य, स्वामिभक्त तथा नीतिदक्ष भ्रधिकारी हुए हैं। उनके खानदान भ्रादि के सम्बन्ध में यथोचित जानकारी भ्रनुसंधानकर्ताओं को मिल सके इस दृष्टि से इनके सम्बन्ध में संक्षिप्त व प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री यहाँ संकलित की गई है।

परिशिष्ट ६—लेखन ने इस ग्रंथ में ग्रनेन संदर्भों में नई ग्रोहदेदारों का उल्लेख किया है। यहाँ की शासन-प्रणाली मुगल साम्राव्य की प्रणाली के ग्रनुरूप ढल चुकी थी जिसका उल्लेख मैंने प्रथम भाग की भूमिका में किया है। यहाँ इन ग्रोहदेदारों की सूची इस ग्राशय से दी जा रही है कि इसके ग्रध्ययन से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को सुविधाजनक ढंग से समक्षा जा सके।

परिकाब्ट ७ – जिन जागीरदारों तथा मुत्सि ह्यों आदि की विशेष सेवायें राज्य को प्राप्त होती थी उन्हें राजा की ओर से सम्मान देने के लिये विशेष कुरब आदि इनायत किये जाते थे। इनका अधिक संबंध राजकीय औपचारिकता से था और कुछ विशिष्ट कुरब बड़ी किठनाई से ही प्राप्त हो सकते थे। इनके अध्ययन से उस समय के राज्य-दरवार की व्यवस्था सामन्तों और शासक के बीच के संबंधों और राज्य की ओर से विशिष्ट व्यक्तियों को मिलने वाली अनेक रियायतों आदि की जानकारी प्राप्त हो सकती है।

परिशिष्ट द—इसमें जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह को संवत १७२१ में प्राप्त मनसब के आधीन परगनों तथा उनकी आमदनी की सूची है। इस सामग्री का सीधा सम्बन्ध इस ग्रथ से नहीं है परन्तु मिर्जा राजा जयसिंह जसवतिसह के समकालीन थे और अनेक बार जसवंतिसह से कई परगने हटा कर जयसिंह को दिये गये और जयसिंह से हटा कर जसवंतिसह को दिये गये। उस हेर-फेर के अध्ययन के लिये इस सामग्री का बड़ा मूल्य है, इसीलिये इसे यहाँ स्थान दिया गया है।

परिशिष्ट ६—इसमें श्रमबर से लेकर श्रीरगजेब तक के बादशाहों के हिन्दू उमरावों की तालिका, उनकी जाति श्रीर मनसब सहित (कुछ के मनसब नहीं) दी गई है। यह तालिका शायद पूर्ण न भी हो परन्तु श्रनेक ऐतिहासिक व्यक्ति श्रीर घटनाश्रों को प्रमाणित करने में इस प्रकार की जानकारी से बड़ी सहायता मिलती है। इस ग्रथ में ही श्रनेक ऐसे व्यक्तियों के उरलेख श्राये हैं

जिनके मनसब तथा दर्जे ग्रादि की जानकारी इस तालिका के ग्राधार पर की जा सकती है।

परिज्ञिष्ट १० — ग्रन्त में नौ कोटों सम्बन्धी जानकारी इस परिशिष्ट के ग्रन्तर्गत दी गई है। इस ग्रंथ के प्रारम्भ में तथा ग्रन्य ख्यातों में भी नव कोटों तथा 'नव कोटों मारवाड़' ऐसे उल्लेख कई बार ग्राते हैं। ग्रतः यह सामग्री नव कोटों के नाम, उनकी स्थिति ग्रौर ऐतिहासिक महत्त्व ग्रादि को समभने में सहायक सिद्ध होगी।

परिशिष्टों की ग्रधिकांश सामग्री राजस्थानी शोध संस्थान की ख्यातों ग्रीर वहियों से ली गई है। कुछ सामग्री विगत की 'ख' प्रति के ग्रादि ग्रीर ग्रत के पत्रों से भी ली गई है।

परगनों की विगत की मूल सामग्री तथा उससे संबंधित कुछ पूरक सामग्री इन दोनों भागों में प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँच रही है। ग्रनेक स्थानों पर टिप्पणियों की ग्रपेक्षा है। परन्तु इस ग्रंथ में इतने ग्रधिक ऐतिहा-सिक पुरुषों ग्रीर स्थानों तथा विविध तथ्यों का उल्लेख हुग्रा है कि उन पर यदि मूल के साथ टिप्पणी की जाती तो इस ग्रंथ का प्रकाशन बहुत लम्बा समय लेता ग्रीर शीघ्रता में कई संदर्भों का उद्घाटन करना भी संभव नहीं था। ग्रतः ग्रंथ के तीसरे भाग में ऐसे महत्त्वपूर्ण संदर्भों पर टिप्पणियाँ, विशिष्ट शब्दों तथा कहावतों व मुहावरों के ग्रर्थ तथा नामानुक्रमणिकाएँ ग्रादि दी जाएँगी। इन भागों में प्रकाशन ग्रादि से संबंधित जो भी त्रुटियाँ रह गई हैं, उनका शुद्ध-पत्र भी उक्त भाग मे प्रकाशित किया जायगा।

श्रन्त मे मैं प्रतिष्ठान के विद्वान् निदेशक श्रद्धेय डाँ० फतहसिंहजी का श्राभार प्रकट करना श्रपना कर्त्तं व्य समभता हूँ जिनकी सतत प्रेरणा श्रीर महत्त्वपूर्ण सहयोग मुभे इस कार्य में सदा सुलभ होते रहे हैं।

राम नवमी, २७-३-६६ ) चौपासनी, जोवपुर।

—नारायणसिंह भाटी

# मूंहता नैणसी री लिखी

# मारवाड़ रा परगनां री विगत

## (४) वात परगने फलोघी री

१. ग्रादी फळोघी विज नगरी कहीजती। फळोघी सेहर विच देहरी वि एक श्री कलांणरायजी रौ छै। तिण रै थांभै नांवौ छै। असंमत ११४५ रा जेठ थे देव' पंवार राज करती तद देहरी हुवी छ। तद विजै नगरी कहीजती। देहरी १ वळे जैन री थी। फूल मोहल री ठौड़ थी। तद भलो सहर बसती। पछ बीच में दळ दुकाळ पुर-कांणा राज उथल हुवी। पंवारा थी बाहड़मेर छूटी, तरं स्रा ही घरती छूटी सु गांव सूनौ होय गयौ, सु गांव घणा दिन सूनौ रहौ। देहरा विगर कोई आईठांण<sup>8</sup> रहौ नहीं । तठा पछै राठौड़े मंडोवर लीयौ । तौही राव चूंडै, रिड़मल, जोघा री वार माहे अप्रा ही ठौड़ वसी नहीं। तठा पछै राव सूजो जोधपुर धणी हुवौ तद सूजो श्रापरा बेटा नरा सूजावत नुं इण तरफ मेलीयो जु षाली देस छै, एक ठौड़ जोय वासी। तरै नरै, श्राय श्रा ठौड़ देखी, सहर रा श्रारष छै 10 श्रागे नगर वसती, नदी दीठी । तरै नरै प्रथम आ ठौड़ वासण रौ 1 विचार कीयो । म्रागं फलू बांभण पलीवाळ तिण री बेटी फळूघी म्राई रही थी। भ्री फळ्घी रो वास कहीजतो । तिका ठोड़ षीचवंद रै मारग पड़कोट12 थो पांवडा ४०० छै। उण वांसी नांव फळोघी पडीयौ। २. पछं सींधु फलो जैसलमेर रे गांव ग्रासणी कोट रहती सु कुं रावळ

१. हथदेव । २. ग्रावी ।

<sup>1.</sup> प्रारंभ मे। 2. मदिर, देवस्थान। 3. स्तंभ पर नाम ग्रंकित है। 4. महल। 5. प्रच्छा शहर बसा हुआ था। 6. फीजों का विघ्न । 7. प्रकाल । 8. मकान ग्राहि खंडहर । 9. समय मे । 10. चिन्ह हैं। 11. बसाने का । 12. परकोटा ।

थी विरस हुवी । तरै गाडा १४० म्रापरा ले फळोघी म्राया। चोहटा बीच जाळ छै तठै हिमें सहर बसी छै, तठै ग्राय बसीयी। नरै राव सूजा नुं लिष नै घणी दिलासा दे वासीयौ। नरौ श्राप वसीयौ तिण दिन ठौड़ बोहोत वेरांन असू नरा री मन टिक नहीं। वै पोहोकरण तद पोहोकरणा जगमाल मालावत रा पोतरा रावत षींवी वरजांगोत रै हुती, तरै नरै पोहोकरण लेण रौ विचार कीयी। सु पोहोकरण रै कोट री पौळ कींवाड़ तद न था। 5 सु नरी घात जोवे छै। 6 सेसूर लगाय मेलीया छै। इण पोहोकरणां रै घणी जाबताई को न छै। एक दिन षींवो लुको तीवाळा षांण नुं उधारास गांव छै तठै गयी। वांसी हुवा<sup>8</sup> नरा नुं पबर दी। तरे श्रसवार २०० सुं दौड़ीयौ सु जाय पोहोकरण री कोट लीयो। आपरी आंणदांण फेरी। बिचै लुका नुं षबर हुई । काहाव कथीना कराया । नरे कहायी-कोई गढ लीयां पाछी दे छै ? तरै षींवो लुको बाहड़मेर कोटड़ा दिसी गयौ। बिगाड़ करण लागी। नरे ही कोट नुं पौळ रै कीवाड़ कराया। गढ नुं सजीयौ ने नरी राव सातल रै षोळे थी सु सातल रै नांवै सातसमेर नवी गढ उठै बसायी छै।

३. षींयौ लुको घणी साथ भेळी कर श्रायों । सातलमेर री उछरती 10 गाय लीनी । नरी बांसी से ताती बाहर 11 नांदणहाई कन्है श्रापड़ीयों । बेढ हुई, तठ नरो कांम श्रायों । पोहकरे बेढ जीती । नरा रे साथ गढ भालीयों ने राव सूजा नुं षबर मेली । जोधपुर सुं सूजी घणा साथ सुं श्रायों । नरा रे बैर बाहड़मेर कीटड़ी षारो बावड़ी नोंबेले 1 मारचा छा, पोहकरण श्राया । राव गोइंद नरा रा बेटा नुं पोहकरण दी । गोईंद बडी श्राषाड़ सिध 2 रजपूत हुनो । घणा पोहकरणा मारीया

१. पावड़ । २. नीवलो ।

मनमुटाव होगया।
 बसाया।
 वीरान।
 मन नहीं लगता।
 मुख्यदार के कपाट नहीं थे।
 घत लयाए हुए है।
 जासूस।
 पीछे लगे हुए लोगों ने।
 कहा-सुनी।
 चरने के लिए बाहर जाती हुई।
 तेजी से पीछा कर के।
 युद्द प्रवीस, नीर।

नै राव हमीर नुं फळोधी दोवी। सु हमीर राव कहाणी। बडी रजपूत हुवी। हमीर संमत १४५१ फळोधी रौ कोट करायी। संमत
१५७३ कोट रै लोह रा कींवाड़ कराया। एक बावड़ी कोट रै मांह
कराई। तिण रौ पांणो सषरौ छै। एक कोट मांहे कोहर करायौ
थौ, बूरीयो पड़ीयो छै। एक तळाव कुडले दिसी हमीरसर करायौ।
तिण दिन भाटीयां री ठकुराइ सबळी थी। पण राव हमीर कुडळ
कीरड़ी भाटीयां कन्हा था दबाई लीयौ। एक वार हमीर गोई द
माहौ-माह पोहोकरण फळोधी री सींव बेइ अहेड़स हुई। तद रांणी
लीषमी इणां री दादी आई, घोड़ा कंघी री मगरो छै षारी कन्है, तठै
सींव काढ दी।

४. हमीर बड़ी रजपूत हुवी। पछ हमीर संमत १४ ' ' काळ कीयी तर रांम हमीर रै बेटा नुं फळोघी हुई। रांम री पुणायी तळाव रांमसर आर्थ्ण नुं पकी बंघायी छै। श्रे जोघपुर रा घणी रा चाकर हुवा रहै। समत १६०० बड़ी बेढ राव माल रै हुई। रा. जेती कूंपी कांम आया। तिण वेढ रांम भली ' न हुवी। ' राव मालदे रांम था रीसांणी। ' रांम जोरावर' ठाकुर थी, तिणे आपरे परघांन जगहथ दीपावत' विस दे मारीयी। तिण री साष री दही—

जगहथ वांनुं नाल जुन, राव माल रै रतन।
दुनी रांम् मरतां गई, रह गइ भाग ठकुराई।।
प्र. रांम नुं श्री टीकी डूंगरसी रांम री भाई बैठी, नै पोहोकरण राव
गोई द संमत १५८२ काळ कीयी सु राव जैतमाल गोई दोत टीकै

१. भळो। २. देपावत । ३. जगहिषया तुं नाल जूनो राव मारै, रतन सुनो रांम मरतां गई राह भाग ठकुराई। (दोहा ग्रशुब्द है)

<sup>1.</sup> अच्छा। 2. कुआ। 3. घूल से पटा हुआ। 4. सबल। 5. अपने अधिकार सें कर लिया। 6. सीमा के प्रश्न को लेकर खटपट हुई। 7. सीमा निश्चित करदी। 8. खुदनाया हुआ। 9. अच्छा कार्यं नहीं किया। 10. नाराज होगया। 11. ताकतवर। 12. साक्षी का।

बैठी। जैतमाल जेसलमेर रावळ माळदे रै परणीयौ थी सु संमत १६०३ तथा १६०४ राव मालदे जैतमाल नै डूंगरसी कन्हा सुं फळोघी पोहोकरण लेण रौ विचार कियौ तरै पोट कीयौ । होळीयां रौ श्रागव छो<sup>2</sup>, डूंगरसी नुं होळी पेलण नुं तेड़ीयो । असु गांव चवां डूंगरसी पेल माहे भ्रायी। तरै भ्रांप मांहे गुलाल घाल ने पकड़ीयी, बेड़ीयां घाती, बंदीषांनै दीयौं। नै फळोघी ऊपर कटक कर आय गया। भाग गढ डूंगरसी रा रजपूतां जगहथ देपावत कालीयौ। मास ५ हुवां गढ हाथ नावे नै राव जैतमाल पहली राव मालदे जैसलमेर रै घणी रै परणीयी थौ सु जैतमाल जेसलमेर जाई रावळ मालदे नुं कही-मेह थांहारी चाकरी करसां, थेई मांहरी मदत करो। तरै मालदे घणा भाटीयां साथे दे कंवर हरराज नुं मदत मेलीया । इणां ग्राई पोहोकरण डेरा कीया। राव मालदे रा डेरा फळोघी छै। तरं नरे कंवर हरराज नुं क़ही-कही ती महे जावां कटक रा वीगाड़5 करां। तरै हरराज भ्रापरी साथ घणी साथ दोयौ। रावत भींवौ वीजा ही असवार ४०० भेळा हुई ग्राया । कटक नृं हेरा लगाया । हेरै कहायी-घात छै। ऊंट ल्यों सो ल्यो तरै बीजो साथ एक ठीड़ दवी मार रहा। असवार ५०० मेलीया थेई ऊंट ली। उणे दिन पोहोर १ चढतां ऊंट लीयो, तिण दिन वडी वेढ़ री पग नैड़ी थी। मदार सारी जेसं भैरवदासोत माथै थी। कुकाउ श्रायी, जेसी जुवा-हार चढोया। राः प्रथीराज जैतावत रावजी रै घोड़ै चोकी रै चढ वाहर दौड़ीया। ऊंट लीया था उणै श्रागै साथ ऊभी थी, तठै लेई जाई नै कही-वाहार वांसी श्राव छ। इतरे वाहार ही वांसे ग्राई। ऊंट ती उणे चलाया नै साथ नरी माला भाटीयां रै वेढ नुं ऊभी। रहचौ। श्रठं बड़ी बेढ हुई। रावजी रै साथ बेढ जीती नरा रा

१. श्राप पचारीया ।

घोखा किया।
 इोली भ्राने को घो।
 बुलाया।
 फौज।
 नुक्सान।
 गुप्त रूप से।
 वड़ा युद्ध होने के भ्रासार दिखाई देते थे।
 पुकार करने वाला।
 पीछे।

भाटी घणा मारीया। नरा रा पग छूटा कहै छै। रावजी रै साथ वांसी कीयो । <sup>2</sup> घणा मारतां मारतां पोहोकरण कंवर हरराज रा डेरा था तठै गया। भाटी डेरा मेली नीसर गया, इण डेरा लूटीया। राः प्रथीराज रै हाथ रावत भींव रहीयो। बीजो ही घणी विसेष हुग्री। पाछा कुसले षेमे रावजी कनै साथ आयौ। तरै सिकै राती बरछी कीयां<sup>3</sup> रावजी री हजूर श्राया। प्रीथोराज माहली चाळ<sup>4</sup> था बरछी लुही कजळी थकां ग्रायो । तरें रावजी जेसैजी नुं कहोयी-जैता वाळी पूत आज ही उजळी बरछो कीयां भ्रायी छै। तरै जेसैजी कहीयौ छै-थे घणा रजपूतां मांहे समभौ। प्रथोराज री मांहली चाळ दिषाळी", वात मांड कही। वढ इण रै भुजे जोती छै। तठा था रावजी प्रथी-राज रो घणी भली हुवी। इण वेढ पछे नरा री बळ छूटी। डूंगरसी जी रावजी नुं कहाड़ीयौ-हिमें मोनुं छोडौ तौ हूं कोट फळोधी रौ रावजी नुं माहरा चाकरां कन्है दिराऊं। तरै रावजी बात आ राषी, कही-माहारी कोट भ्रावसी तरै महे सोनुं छोडसां। तरै डूंगरसी कोट रै मोहडै जाई<sup>10</sup> जगहथ देपावत नुं कहीयी-साबास तैं पांच मास गढ वीग्रहीयौ। 11 हिमें हूं दोहीरौ हूं 2 तूं कूंची रावजी नुं सौंप जु मोनुं छोडै। तरै गढ रावजी लीयौ नै डूंगरसीजी नुं छोड दीयौ। तठा पछै बरस १५ तांई रावजी रै फळोघी रही।

६. पछ संमत १६१६ राव मालदे काळ कीयो तर भाली सरूपदे रा बेटा चंद्रसेन उदैसिंघ था, सु सरूपदे बळती<sup>13</sup> चंद्रसेण नुं जोघपुर दोयो, टीकायत थो। नै उदैसिंघ नुं फळोघी दी। ७. उदैसिंघ फळोघी ग्रायो। पछे राव चंदरसेन नै रजपूतां ग्रसुष हुवो।<sup>14</sup> तरे रजपूत उदैसिंघ नुं भषायो।<sup>15</sup> तरै घांघाणी मारी।

<sup>1.</sup> कहते हैं कि भाग गया। 2. पीछा किया। 3. खून से लाल बरछी किये हुए। 4. कुर्ते (अंगरखी) के छीर के अन्दर का भाग। 5. पीछ कर साफ की। 6. जैते का पुत्र। 7. दिखाई। 8. विस्तार से सारी बात कही। 9. इसके बाहु- बल से। 10. द्वार पर जाकर। 11. युद्ध करके गढ़ रखा। 12. तकलीफ में हूं। 13. सती होते समय। 14. अनवन हुई। 15. सिखाया।

कतरीक ऐ लूटी' ग्रै तिणीज टांणै रांम मालदेयोत पण मेवाड़ थको सोजत री बीगाड़ कीयौ थी, सु चंदरसेन बांसै बाहर चढीयौ थी, सु रांम नुं भोज सारण म्रायी थी। तिसड़ै म्रा षबर गई। तरें चंदरसेन सारण या घणा साथ चढीयी सु उदैसिंघ नुं लोहीयावट कन्है आप-ड़ीयो। वै तठै बड़ी बेढ हुई। डदैसिंघ डील अप्रापरे घणी पराक्रम कीयौ। चंदरसेन नुं लोह पोंहचायौ घणौ साथ उदैसिंघ रौ कांम म्रायौ । म्राप लोहां पड़ीयौ । तरै षीची हदे म्रापरै घोड़ै चाढ ले नीसरीयो । बांसी रजपूत करण न दीयी । पछ संमत १६२१ रें टांणै चंदरसेन था जोधपुर छूटौ। कुही अफळोधी उदैसिंघ नुं रही। तद फळीधी बीकमपुर दाण रौ वडी हासल थौ। सु एक सोबत बीकानेर श्राई। तरे सोदागर काहाड़ीयी—म्हांनुं सांमा श्राये<sup>5</sup> ले जासी तिण रै म्हे जासां। तरें उदैसिंघ राः बेरसी जेसावत नै जैमल भांणोत नै सांमा मेलीया । पैली कांनी था राव डूँगरसी आपरौ भाई भांनीदास सांमो मेलीयौ सु भांनीदास पहली जाये सोबत ग्राधी चलाई । श्राप उलै कांनै रहीयी थी। बांसा था श्री गयी। माहो-माहे बोलाचाली हुई। राठौड़ भ्रादमी ६ था, भाटी भांनीदास नुं कूट मारीयी। तिण ऊपर राव डूंगरसी कटक कर म्रादमी २००० तथा ३००० भेळा कर श्रायौ। कुंडळ ऊतरीयौ। मोटं राजा सांमी श्राये बेढ की। भाटीये बेढ जीती। मोट राजा हारी। पछ कहै छै पाछौ कोट मोटै राजा नै गयौं। पाषती नुं गयौ, भाटीये देस लूटीयौ। श्रो मांमलो संमत १६२७ हुवी । घणी साथ मोटा राजा री कांम ग्रायी । ग्रादमी ५० भाटीयां रा कांम् भ्राया । राव मंडलीक बैरसलपुर री घणी कांम ग्रायी ।

प्त. तठा पछै संमत १६३१ मौटै राजा था फळोधी छूटी। अशः

१. कतार एक लूटी। २ भाज। ३. तोही। ४. काती माहे हुवी।

मेवाड़ में रहते हुए ।
 पहूंचा (पकड़ा) ।
 शरीर ।
 सामने भ्राकर ।
 श्रापस में ।
 फीज ।
 छिन गई ।

भाषरसी हरराजोत नुं रावळ हरराज जीवतां हुई। सु संमत १६३३ तांई रही। भाषरसी एकवार पोहोकरण नुं गयौ पिण हाथ नाई। पाछ संमत १६३३ रै टांणै भाभा नै माः भोजु पोहकरण रावळ हरराज रे ग्राडांणी घाती, नै संमत १६३५ राजा रायसिंघ नुं फळोधी हुई सु संमत १७७२ तांई रही। परगनो निपट रस ग्रायौ। बडी बार बुही। रायसिंघ रे केईक दिन फळोधी राठौड़ मालदे बणबीरोत कांधल नुं पटै दी थी। कोईक दिन मूतं करमचंद संगावत' नुं पटे हुई। घणी बसी, सोघो ग्राये रहोयौ।

ह. संमत १६७२ राजा श्री सुरजिस नुं हुई, रू. ६७४००) माहे।
मुहते जैमल नुं हाकम कर मेलीयो। चौः सिषरी थांणैदार कर मेलीयो
थो। पछ एक बार संमत १६७४ श्राप था पातसाहजी बोकानेर रे
राव श्री सूरजिस घणी नुं दोवी। उण रा काः भागचंद करमचदोत
कीलांणदास श्रमल करण नुं ग्राया ने बांसा था कांई राजाजी रै मन
में श्राई, कंवर गजिस नुं लिष मेलो, मुः जैमल नुं लिषीयौ — जु
फळोधी माहै जनम भोम छै। महनै ही दो पातसाहजी सुं श्ररज
करसां थे श्रमल मत दो। तरै कंवर गजिस उमराव ४ जाय जोधपुर मेलीया। राः जैतिसह राजावत श्रासकरण मांनिस घोत सौः जगनाथ जसवंतोत राः सूजा मांडणोत नै जैमल नुं लीषयो थौ — श्रमल
मत देजौ। तरै पैली कांनी था उणां रौ साथ श्रादी मेळू ऊतरीयौ।
कोस २ रौ बीच थौ। बीच श्रादमी करीया। बीकानेरीया फिर
गया। बांसा था राजा श्री सूरजिस घणी पातसाहजी था श्ररज कर
फरमांण कराय मेलीया। पछ राजा गजिस घणी माहाराजा श्री
जसवंतिसंघ नुं बरकरार रही, संमत १७०३ सुधी।

१०. फलोधी बेढ तरे हुई समत १६८० साल पछै संबत १६८० रा

१. सांगावत । २. महे नही दां । १. इतरी ।

रहन रखों।
 खूब ग्रामदनी हुई।
 ग्रपने राज्याधिकार का विधिवत
 दस्तूर करने ग्राये।
 जन्मभूमि है।
 दो कोस का फासला था।
 वातचीत
 के लिए ग्रादमी भेजे गए।
 लीट गये।

ग्रासोज बद ११ सोम राः ग्रचळदास बीकामाईतोत नुं सावड़ा ऊदै-संघ राव बीकुंपुरीया ग्ररजन रै बैर ऊपर ग्राया, तठै काम ग्राया। ११. १६९० चैत्र बद १२ भाः ग्रचळदास सुरताणोत भाः सकतिसघ षेतसीयोत नुं बलोच मुगलषान सरोही मारी।

षतसायात नु बलाच मुगलपान सराहा मारा।
१२. १६६३ श्रासोज बद ६ समीयांणी हैदरश्रली कुंडल मारीयो ।
घणी वित लूटीयो नै मादी फतैश्रली श्रासोज बद ६ चांषु घंटीयाळी
मारी। राः हरराज रांणोत नै ईसरदास रांमसिंघोत कांम श्राया।
१३. संमत १६६४ रा पोस सुद द रावळ मनोहरदास मुः नैणसी
बीकुंपुरीयां रै भारमलसर परै कोस ६ बलोच मुगलपां नुं मारीयो।
१४. संमत १६६५ माहा सुद ७ बलोच मदी फतैश्रली फळोघी ऊपर
मांणस ७५० सुं श्राया। मुः नैणसी सुंदरदास सांमो गया। बलोच
भागा, कोस १० वांसो कीयो।

१५. संमत १७१५ श्रसाढ वद माटीयां री कटक श्रायो। रांणीसर ऊतरीयो। भाः रांमिसघ पंचाईणोत बिहारीदास दयाळदासोत श्रादमी.......था। तद श्री माहाराजाजी रा चाकर सिंघवी जैतमाल था, कांनो हाकम था, राः गोईददास गोपाळदासोत सु थांणैदार था। सु जैतमाल तौ कोट जड़ बैस रहीया नै धाः कांनो राः गोईददास दहूरे बैठा रहा। तिणे कर गांव भेळीयो नहीं। पछ रात १ रह नै परा गया। पाषती रा गांव लूटीया।

#### १६. फलोघी रो हकीकत

कोट लांबो हाथ २३८ ईस<sup>6</sup> नै, हाथ १२२ उपळै। वुरज १६ कीरड़ी हाथ ६, अंची हाथ २१ ग्रायो। टांची बंध ग्राय, बावड़ी १, पांणी मीठी, बारा ७१ रेजवांणी बावड़ी तळाव १।

१. पोस । २. मदो । ३ संमत १६६४ काती सुद सुक्र माटी जसवंत सुरजमलोत नुं मुदफखा मारीयो । ४. फिरसी । ५. टांकी । ६. ११ ।

जीती । 2. पीछा किया । 3. कोट वन्द करके बैठ गया । 4. मंदिर के पास ।
 गांव मे घुस कर लूट-पाट नहीं की । 6. लंबाई । 7. चीड़ाई ।

```
बसती
```

१८ भोजग २०१ बाभण पोकरणा २४२ महाजन १५ माळी १२१ ग्रोसवाळ ११ दरजी १२१ महेसरी ५ छींपा २१ सुनार २ तेली ४ कुंभार २१ रजपूत प्रु सीपाई ७ नाचणा ४ डूम २ थोरी ११ नाई २१ ढेढ

६५७१

इतरै कोसे मा ठौड़-

३५ जोधपुर ६० मेड्तो ४५ जैसळमेर ८४ देरावर २४ बीकुपुर ४८ बेरसलपुर ४५ बीकानेर।

### १७. फलोधी रो सींव<sup>1</sup>

- १ पूरब नुं जोधपुर था सींव कांकड़ लागै -सांवड़ाऊ चीराई। चाडी श्राऊ। रूपसर राढीयो, ग्रजासर ईसरू<sup>3</sup>।
  - १ पछम नुं केलणां री षरड़ वावड़ी सेषसर नै बहगटी सोवरज कृंढल श्रंतरीस छै।
  - १ दीषण दहीया कोहर कुसलवे वरगाऊ चामु।
  - १ उत्तर नुं घटीयाळी भेळु बीकानेर था।
  - १ रीतहड़ बाप कीरषैडरी वा सींव पुड़ीयाल सीरड़ सींव।
  - १ षरक पोहकरण बारै घोड़ाकंपी ।

<sup>े</sup>श. जोड़ ठीक नही है तथा 'ख' प्रति से भिन्नता भी है। २. वरसलपुर । ३. नवसर (ग्रधिक)। ४. ग्रंतरगढ़। ४. कंबी।

र सीमा।

```
१८. सालीनो फळोघी रौ पालसा रौ-
                                            प्ररश्
                            संमत १७१०
               ३३५६)
संमत १७०३
                                            ६२६८)
                                 १७११
             ३७४३)
    ४००४
 11
                                            ६३३३)
              (3900
                                 १७१३
    १७०५
 "
                                            १६६८)
                                 १७१३
               ३४४०)
    १७०६
                                            ६६०२)
                                 8088
               प्रश्यर)
    १७०७
                                            १४७४४)
                                 x 809
               प्रह७१)
     २००५
 77
                                           १६६२५)
                                  १७१६
               ६०७५)
     3008
 "
                                  १७१७
```

१६. परगनो सिगळो षालसो जागीरदार सांसण कुल ठीक-३७८८२) संमत १७१६ १७६२४) संमत १७११ प्रवरहर) १७१७ २३४६५) १७१२ ७१२०३) १७१८ २३६१३) १७१३ ₹8800). १७१४ 3909 १६८१५) १२११६) १७२० ३६२०) १७१५

२०. परगनै फळोधी री फिरसत गांव ६७ लागै पातसाही तरफ। दांम २७००००, रु० ६७४००) में पाई इण ऊपर पइसो बाधीयो को नहीं। राजा श्री सुरजसिंघजी राजा गजसिंघजी नुं इण हीज रेष माहे श्री परगनो हुवै।

बिगत

१ कसबो फळोघी लोग महाजन सगळी पवन जात, बडी भली कसबो। २१. ६ जाटां रा गांव पुलास²-

१ स्राहू १ स्रांबलो १ दहणोष १ घटीयाळी १ बाणासर १ राढीयो १ नेषेड़ा स्राहू री १ भेड़, जाटां री षेड़ी, के पलीवाळ बसै। १ चीमणावी

१. ३७५४२)।

<sup>1.</sup> वापिक भाष । 2. पूर्णेरूपेण ।

```
२२. १३ बिसनोइयां रा षेड़ा षुलासा गांव--
```

- १ भींवासर १ घवळसर १ भोजासर
- १ मोटेही १ जेसला १ पड़ीयाल
- १ बरजांगसर १ रिणीसर १ राता रौं तळाव
- १ जेह री तळाई १ नोषेड़ो जेसलां री
- १ मुजासर १ नोषेड़ो भोजासर रौ।

# २३. ८ जाट बिसनोई भेळा बेहू बसै -

१ चाषु १ पल्ही १ लोहीयावट १ केलणसर

१ सांवड़ाउ १ पलीणो १ नीनेउ १ मोदवो १

# २४. १० पलीवाळां रा गांव-

- १ साबरीज १ जालीवाड़ी १ मुषेरी\*
- १ दहीया कोहर १ हुपाळी १ छीला
- १ गोधणली १ वरणाउ १ नबेरी
- १ मेहा कोहर कसबै री।

# २५. = रजपूतां रा गांव-

- १ उलढां १ कांनासर १ मेहा कोहर
- १ लूणा १ लुंभासर १ मीठड़ीयो
- १ ढढरवाळी १ षीचवंद

### २६. १० सूना षेड़ा

- १ गांधी गोंधणली रा बांभए षेत पाही षड़े।
- १ जीभलाव<sup>=</sup> बाप रा बांभण षेत षड़ै।
- १ केरलो बरजांगसर मांजरे।
- १ तेजाभषरी भ्रांबला में मांजरै।

\_१. पली । २. पलांगो । ३. मोरेवी । ४. मोलेरी । ४. होपाली । ६. वारगांक । ७. ऊलटा । ६. जानेलाव ।

<sup>1.</sup> दोनो शामिल बसते हैं।

```
१ सुकनो षेड़ो जेसळमेर' में मांजरै।
```

- १ समदड़ी दड़ीयो<sup>२</sup>।
- १ दीगावड़ी वाप रा बांभण पेत पड़ै।
- १ बालसर भींवासर बिसनोई षड़ें।
- १ सोढां कोहर सूनौ सोरढ नजीक छै।
- १ वारीयौं जगहथीयौ सूनौ पड़ीयौ छै।

80

२७. ६ सांसण

- १ सांवणघी १ ढीलंणो<sup>५</sup> लेडा नुं २ बावड़ी प्रोहता नुं।
  - २ षीचवंद १ सीह वांभणां नुं। १ थीनको नुं।
  - २ बांह गढी हरभूजी रा पोतरा भोपत वास २।
  - १ काळु पाबूजी<sup>1</sup> रा भोपां<sup>2</sup> नुं।

3

६५

२८. परगने फळोघी री फिरसत साल ५ संमत १७१५ था संमत १७१६ सुघी।

१ कसबो फळोघी

भली कसबो माहजन बांभण माळी सगळी पवन जात वसै। बर-साळी षेत बुडल री सरौ रा बड़ा षेत जुवार रा बीजा कंवळा, मोठ बाजरी। ऊनाळी नहीं। बाहळी कोट नोचै बहै। तिण में बेरा ३०० तथा ४०० म्राषारीयासा तठै गांव पीवै। भाजी तरकारी हुवै, पांणी हाथे १० मोठी छै।

१. जेसला में । २. मसदड़े, ईडीयो । ३. देगावड़ी । ४. रा (श्रिथिक) । ५. देलागी ।

पावूजी घांघल—प्रसिद्ध लोक-देवता ।
 पावूजी की गाथा गाने वाले—भील
 प्रादि ।
 नाला ।
 पानी है ।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६७७) ३०४०) २७३०) ६१०१) ३६१५)

१ लोहावट बास २

कसबा था कोस मतळाव मास म पांगो रहै। षेत कंवळा निपट सबरा। घरतो हळवा ५०० तथा ७०० निपट घणी। जाट विसनोई बसै, बड़ी गांव। कोहर २ पुरस ६० पांणी घगी मीठो। कोहर ४ बीजा बुरीया छै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १६

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ २६६) २५३६) ५८६०) ४४०७) २१६०)

१ नीनाउ

कसवा था कोस ४ ऊतर नुं बिसनोई बसै। कोहर १ पुरस १६ मीठो। घणा षेत थळी रा सपरा हळवा २००। तळाव १ पांगी मास ४ रहै। बिसनोई पलीवाळ बसै।

. संवत १७१५ १६ १७ **१**८ १६ ४१) ३५०) ४५३) ६८१) ५७५)

१ देहीया कोहर

फळोघो या कोस प्र दीषण माहे। षेत कंवळा सषरा इलया घरती १२५ षाड़ा षेत कपास तली बड़ी नैपै, तळाई १ मास ४ पांणी रहै, कोहर पुरस २५ पांणी। लोग बाभण पलीवाळ मुसला बसे। संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०) ३५०) ४१४) ७१६) ३३८)

१ भेड़

कसबा था कोस…घरती हळबा १५०। षेत कंवळा तळाई १ ठली-याळी ता कोस ।। पांगी मास ६ रहै, कौहर सागरी पुरस ४० पांणी

१. नोनेऊ। २ डालेळाई।

एकसी गोलाई वाला बहुत प्राचीन कुग्रा — किवदंती के भ्रनुसार इस प्रकार के कुग्रों
 को राजा सगर के पुत्रो द्वारा खोदा हुमा माना है।

मीठी घणी। जाट बिसनोई पलीवाळ बसै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५७) ४७५) १०७१) ११६१) ४७०)

१ जाळवाडी '

कसबा था कोस ५ दिषण में । षेत कंवळा थळ रा । बड़ो नेपै रा षेत । घरती हळवा २०० कपास तिलां बड़ो नेपै । तळाव १ रषासर मास प्र पांणी रहै । कोहर १ पुरस ६० मीठो, सागरी । बास २-१ पलीवाळ । १ बीजो । संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६६ १५६) २६७६) ३३४७) १०६२)

१ पालड़ी बास २

फळोधी था कोस १२ रैत बिसनोई मुसला बसै। षेत कंवळा निपट सषरा। घरती हळवा ४००। तळाव ४ मास ४ पांगी रहै। कोहर १ पुरस ७० पांणी घणो मीठी, गाय ५०० पोवै भली गांव।

संवत **१७**१५ १६ १७ १८ १६ १५८) २२१२) ३३६०) ४३६४) १६२२)

१ दइणोक<sup>3</sup> बास २ ३०००)

फळोघी था कोस ११ बरसाळी पेत कंवळा सपरा घरती हळवा ४००० । जाट बांणीया बसै। तळाव मास ८ पांणी रहै। कोहर १ पुरस ५१ पांणी मोठी घणी।

वसराल

१ बडीवास जाट बसै। १ लेहूबी <sup>१</sup> री बास जुदा।

१. जालीवाड़ी। २. १५००। ३. देहिगोक। ४. ४००। ५. लहूर्वा।

वहुत श्रच्छी उपज वाले खेत ।
 तीन हाथ की लम्बाई एक पुरस के बरावर
 मानी जाती है ।

संवत १७१४ १६ १७ १म १६ २५०) २५००) ४२६४) ३००१) १५२८)

१ घटीयाळी ३०००)

कसबा था कोस १६ बड़ी गांव, षेत कंवळा सषरा हळवा ५००। जाट रजपूत बसं। कोहर ५ पांणी मीठी घणी सषरी। बीकानेर री कांकड़।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १€ १११) १४२५) २५०६) १६६२) ११५६)

#### १ सांवड़ाऊ

कसवा था कोस १३ भैरहर में। षेत कंवळा धरती हळवा ३००। कोहर २ पुरस ४० पांणी घणी मीठौ। लोक जाट विसनोई बोणीया मुसला बसै।

संवत १७१५ १६ **१७ १**८ **१**६ ६२) ७२५) ८७६) १२१५) ७६३)

#### १ वारणाउ

कसबा था कोस १४ भेरहर कूण में। षेत कंवळा थळ रा घरती हळवा १००। कोहर १ पुरस ३४ पांणी मीठी सागरी। लोग जाट पलीवाळ बसं।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६) ५००) ६३२) १४३४) ६३०)

१ सावरीज ४०००)

कसबा था कोस ७ षरक में । घरती हळवा ४०० तथा ४००। षेत थळी रा कंवळा, बाजरी मोठ तिल कपास री बड़ी नैपें। तळाव ४ पलीवाळां बांभणां रा बणाया। ऊपरें छत्री छै। मास ६ पांणो रहैं कोहर ६ पांणी भळभळी पुरसे २५। घणौ लोग पलीवाळ घर १५० बसै।

१. १२२४)। २. कोस १।

१६ मारवाड़ रा परगनां री विगत

संवत १७१५ : १६ १७ १८ २२) ५६०) ११३३) २२१६) ५५६)

१ हौपाली

कसवा था कोस ४। षेत कंवळा सषरा घरती हळवा १००, षेत कपास री बड़ो नेपै। तळाई १ बाभण होपाल री षुणाई । मास प्र पांणी रहै। पछै कोहर नहीं। लोग पलीवाळ घर ४० तथा ६० बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १९ ७०) ४५५) १४४३) ३७५) ०

१ मोषेरी ७००)

फळोघी था कोस २॥ दिषण मैं। घरती हळवा १००। षेत सषरा, बाजरी मोठ तिल कपास री बड़ी नैपै छै। तळाई मास प्र पाणी रहै। कोहर १ पुरस ४० पांणी मीठी थोड़ी रहै। गा० ४०० तथा ४०० पीवै। लोक बांभण पलीवाळ बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८ ६॥) ५००) ३६७) ४१०) ४१०) ४४८)

१ ग्राऊ ३०००)

, फळोधी था कोस १४ ऊगण में । घरती हळवा ४०० । थळी रा बडा षेत । बाजरी मोठ कपास तिल री बड़ी नैप छै। तळाई १ मास ४ पांणी रहै। कोहर २, पुरस ४० पांणी मीठौ। थोड़ो लोग जाट घर ६१, बीजा लोग बांणीया नै रजपूत बसै। संवत १७१५ १६ १७ १६ १६ १४०) २७६६) २७५०) ४२१५) १२४७)

2400)

१.६) तया ५००)। २.६ घर। ३.१४७)।

१ भींवासर

<sup>1.</sup> गुदवाई हुई।

फळोघी था कोस १३ ईसांन में। घरती हळवा २००। षेत कंवळा थळी रा सपरा। तळाई मास ४ पांणी रहै। कोहर भींवासर लहूवै भींवा रो षोणायो। पुरस ४८ पांणी मीठो। घणो लोग बिस-नोई घर ८० बसै।

#### १ पलीणो

कसवा था कोस ७। घरती हळवा १०० वेत कंवळा श्रजाईवी तळाव १, मास ४ पांगी रहै। कोहर १ पुरस ४८ मीठी, गाय ८०० पीवै। लोक जाट विसनोई मुसला वसे।

#### १ म्रांबली

कसबा था कोस ४। धरती हळवा १००। वेत थळी रा सपरा। तळाव नहीं। कोहर १ पुरस ४१ पांणी मीठी, गाय ८०० पीवै। लोक जाट रजपूत बसै।

#### १ चाषु

फळोघी था कोस १७ वेत कंवळा थळी रा। तळाई १ मास ४ पांणी। कोहर ४, पुरस ४५ पांणो मीठी घणी। रजपूत जाट बिसनोई बसै।

१ विसंस २१ २. ३३०)।

<sup>1.</sup> मुसलमान ।

#### १ वरजांगसर १५००)

कसबा था कोस १ कगवण माहे। वेत कंवळा थळी रा सपरा। घरती हळवा १००, तळाव १ मास ४ पांणी। कोहर १ पुरस ४६ पांणी मीठी, गायां ५०० पोवै। सह कोई बीसनोई मुसला बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३६) ५२४) १३००) ७५६) ५३०)

### १ भोजासर

फळोघी था कोस १४ ईसांन में। वेत कंवळा थळी रा सपरा। धरती हळवा १००। तळाव १ मास ४ पांणी रहै। कोहर १ भोजा-सर पुरस ५१ पांणी घणी मोठी। लोक विसनोई बांणीया मुसला बसें। संवत १७१५ १६ १७ १८ १६३) १३५०) १५३२) १८३) ६८२)

#### १ मुजासर

क्सबा था कोस म भरहर में। वेत सबरा कंवळा थळी रा।
तळाई १ पांणी रहै। कोहर १ पुरस ४१ पांणी घणी मीठी। लोक
बिसनोई घर ६१ रजपूत बसै। बसी रा घर २०।
संवत १७१४ १६ १७ १८ १६
४८) ६००) १३३१) १७४४) ८०१)

#### १ वणासर

कसबा था कोस ४। घरती हळवा ४० वेत कंवळा सपरा।
तळाई १ मास ४ पांणी रहै। कोहर १ पुरस ४४ पांणी मीठौ। गायां
४०० पीवै। लोग जाट घर ३० बसै।
संवत १७१५ १६ १७ १८ १६
२४) ४८४) ६०५) ८०५) ३८६)

#### १ चोमणवो

कसबा था कोस २० ईसांन में। पेत थळी रा हळवा २००।

१. कोस ११।

तळाई २, मास ३ पांगाी रहै। कोहर २ पुरस ४६ पांगाी मीठाै। गायां ४०० पीनै । जाट रजपूत बसै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ १८) ४००) २२३) ४१२) ३८२)

#### १ घवळासर

कसवा था कोस ५ उत्तर नुं। पेत थळी रा घरती हळवा ६०। तळाव १ मास ४ पांणी। कोहर १ पुरस ६० पांणी मीठी। विसनोई वसै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ ५०) ४२५) ३४२) ६०३) ४३८)

#### १ मोटेही

कसवा था कोस ६ खेत कंवळा थळी रा घरती हळवा १००। नाडी १ पांणी मास ४ हुवै। कोहर १ पुरस २१ पांणी षारी थोड़ी। भींवासर मैड़ीयाळ' पीवै। लोग बिसनोई बसै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १२) २८२) ३५१) ७०२) २२४)

१ केलणसर ११००)

फळोधी था कोस २० षेत कंवळा थळी रा हळवा १००। कोहर १ पुरस ४८ पांणी मीठी। गायां ४०० पीवै। बसती घर २५ जाट बसै, घर ६० रजपूत जागीरदार रो बसी रा।

सवत १७१४ १६ १७ **१८** ४४) ४२४) १३३२) ११००) ४४२)

#### १ नोषड़ा जेसलां रौ

फळोधी था कोस २०। घरती हळवा ६० वेत थळी रा अजायक कोहर १ आदु वेड़ी छै। पांणी नहीं, तरै कोहर १ जैसलां री मु•

१. पडीयाल ।

<sup>1.</sup> बहुत प्राचीन ।

जगनाथ बड़ा नुं दीयौ । बसती बिसनोई बसै घर २५ तथा ३०। संवत १७१५ १६ १७ १८ १९ १२) ६२५) ७५८) ६६०) २२०)

१ जेसला १५००)

फळोधी था कोस २०, षेत कंवळा सपरा थळी रा। कोहर पुरस ४० मीठी थी। कोहर १ जेंसलां बांसे नै कोहर १ षेड़ा बासै छै। मु० जगनाथ घातीयी । बसती बिसनोई घर ५० बसै घर १५ रजपूत बसी रा बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १६

१ षेड़ो भोजासर रौ

कसवा था कोस १४। घरती हळवा ६० षेत कंवळा थळी रा। कोहर १ आदु षेड़ो थी सुबुरांगो, पांगी नहीं तरे। भोजासर रै कोहर पीवै। विसनोई घर २० बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १९

४४२) १८५)

४४) ६२१) १३०७) ११७४) ६१६)

१ रीणीसर

कसवा था कोस ११। षेत थळी रा हळवा ५०। कोहर १ पुरस ४८ पांणी मीठौ। गायां ३०० पीवै। नाडी १ मास ४ पांणी रहै। बसती घर २० तथा २५ बिसनोई वसे।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५) २६२) २६७) ४६१) २७१)

१ जेहांरी तळाई

फळोघी था कोस १३। धरती हळवा ५१ षेत कंवळा सपरा

१२) ६६२)

१. २६४) । २. ३४६) संवत १७१७।

<sup>1.</sup> मृहता जगनाथ ने निश्चय किया था।

थळी रा। कोहर नहीं। तळाई १ जेहरी कहीजै तठै मास ४ पांणी रहै, पछे मुजासर पीवै। लोग बिसनोई घर २० बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६) ४७०) ८३३) ६३२) ७८)

#### १ पीचवंद

कसबा था कोस १॥, षेत थळी रा रूड़ा भला हळवा ६०॥ तळाव ४ पांणी रहै। बेरा २० पार में छै, नदी मैं, तठं हाथ ४ तथा ७ पांणी अषारीया तठं पीवै। रजपूत घर ४० सोमांरा बसै। संवत १७१४ १६ १७ १८ १६ १९) ५१) ५०१)

#### १ नोषड़ो स्राह रौ

फळोघी या कोस १५। घरती हळवा ६० प त कंवळा सपरा। आदु पेड़ी यो सु पण कोहर नहीं सु कितरा लोग आहु मेळा हीज आई बसीया। आहू रै कोहर १ मांहे हेंसो १ छै तीण, जाट बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ २६) ४५६) ३८७) ५०८) २३७)

#### १ गोधणली

कसबा था कोस २ उत्तर में। पित हळवा ७० रूड़ा भला। कोहर नहीं। तळाव १ मास प्राणी रहै। पछे कसबै री नदी बेरीया पीवै। पलीवाळ बसें। लूण रा आगर २०० बेरा छै। लूण निपट सपरी हुवै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४१) १३०) प्राणी परिश्र १६० १६

#### १. मास (अधिक) ।

<sup>1.</sup> ग्रच्छे। 2. एक ग्रखारी २०० चरस पानी निकालने की मानी जाती है। प्राय:
-कुए में ग्रधिक पानी न होने के कारण एक ग्रखारी निकालने के बाद कुछ समय के लिए
ठहरना पड़ता है ताकि तब तक कुए में फिर पानी शामिल हो जाय। 3. बहुत ग्रच्छा।

#### १ गांव ढाढरवाळो

कसवा था कोस १ भरहर माहे। षेत हळवा ५० कंवळा थळी रा सषरा। तळाव नहीं। कोहर १ पुरस ४७ मीठौ पांणी। गायां ३०० पीवै। बसती घर १० जाट २५ रजपूत लहुवा मेघा सीवराजीत री बसी रा बसै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ ३०) १२०) ७२) ३०१) ६६)

#### १ लुंभासर

कसवा था कोस २०। घरती हळवा ६०। कोहर १ काचो विण बांधीयी षाड । गायां ४० पीव । पांणी षारी । कोहर १ संवत १७१७ गांव लुणां रै दीयी पुरस ५२ गायां ४००० पीव । पांणी षारी बसीवांन लोग कोई नहीं। जागीरदार नुं पट हुव जिक बसे । हमें रा० भगवान करमचंदोत' नुं पट सु बसे ।

#### १ लुणो

फळोधी या कोस २० उत्तर में। धरती हळवा १०० षेत रूड़ा थळी रा। कोहर २ छै तिण में कोहर १ लुंणो लुंभासरीये नुं संमत १७१७ दीयी, नै कोहर १ घीघालीयो पांणी भळभळो, पुरस ४५ गायां ४०० पीवै। वसीवांन लोग नहीं। जागीरदार री बसी रहै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३७)<sup>3</sup> २००) ५०) २०१) १६०)

#### १ मीठीयो ध

कोस २०, घरती हळवा ६० षेत सपरा थळी रा। तळाव नहीं।

१. रूपावत (ग्रधिक)। २. संवत १७१५ १६ १७ १८ १८ पाच वर्ष की ग्रामदनी 'ल' प्रति में— १०) १५०) १५०) २०१) १४७)। ३. २)। ४. मीठड़ीयो।

<sup>1.</sup> पत्थर श्रादि से पनका नधा हुआ नही। 2. गड्डा।

कोहर २ पुरस ४५ पांणी षारो, गाय ४०० पीवै । बसीबांन लोग नहीं । जिणनुं पटै हुवै जिण री बसी रा लोग रजपूत बसे । रा० राम-चंद भगवांनदासोत री बसी रा घर १५ बसै ।

२८. सूना गाँव'

१ घाघरि २००)

कसबा था कोस १॥ षेड़ी सूनी । घरती हळवा ६० घेत सघरा । षेत ४ गेहूं काठा हुवै । संमत १६७२ गांव सूनी हुवी । वसीवान लोग कोई नहीं । गोघणली रा बांभण षेत षड़े । पहली कदीम जगमाल मालावत रो पोतरी बसता । तिके गाघरीया कहीजै । कोहर तळाव नहीं ।

१ जांभळावो १५००)

कसवा था कोस = उतर नुं। घरती हळवा २०० बड़ा षेत। तळाव १ जांभेळाव बिसनोई रौ करायो मास = पांणी रहै। वसीवान लोक नही। गांव नीनेउ वाप बीजा ही गांवां रा लोक षेत षड़े बरसाळी । बसती तळाव ऊपर लोक रहै।

१ षारीयौ जगहथ रौ

कसवा था कोस १७। घरती हळवा ४० संमत १६७० सूनी हुवी, तिण पछै षेड़ी कदेई बसीयो नहीं। षेत घटीयाळी रा लोग षड़ै।

१. 'ख' प्रति में यह शीर्षक यहाँ है। २. जांभेळाव ।

<sup>1.</sup> वर्षा ऋतु में। 2. कभी भी।

कोहर १ पांणी षारौ पुरस ४५ । बूरोयौ पड़ीयो छै । संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ ० ४०) १५) ० ०

# १ सुकनो षेड़ी

रसवा था कोस २१। षेड़ो जुदौ नहीं, घरती हळवा ४० षेत छै सु जेसळा में षड़ीजै छै, कोहर एक छै सु सूकी पड़ीयौ छै बूरांणी। जैसण में मांजरी जुदो नहीं, षेड़ै री षबर नहीं। कोहर सुकोनोषेड़ी कहीजै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १९

२०) ३६२) २८०) ४४२) १५१)

१ केरलो

कसबा था कोस १३। सूनौ षेड़ौ, वरजांगसर में माजरो। घरती हळवा २५। वरजांगसर रा लोग षड़ै। षेड़ौ कदै जुदो बसीयो नहीं। संमत १६८० जुदौ पटै हुवौ थो। कोहर नहीं बेरी नहीं। षेड़ै री षबर नहीं। संमत १७१६ जुदौ कियो।

संवत<sup>ं</sup> १७१४ १६ १७ १८ १६ ०) ३८०) १००) २००) ४८)

१ राता रौ तळाव

फळोघी था कोस १४। घरती हळवा ४० प त थळी रा कंवळा। कोहर नहीं। तळाव मास ४ पांणी रहै पीवै पछै रांणोसर मांहे तोण र १ तठै पीवै। बसती घर १५ ता २० बिसनोई बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १६) १००) ६१७) ४६१) २७१)

१. ४५२) । २. १७४) ।

ग्रलग से।
 समयानुसार निश्चित पानी निकालने की हिस्सेदारी, पानी की कमी के कारण कुमो से पानी लेने की सुविधा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था होती है।

#### १ छीलां

फळोघी था कोस ४। षेत कंवळा सपरा घरती हळवा ७१। कोहर नहीं। तळाई १ मास ५ पांणी रहै। पछै षीचवंद जालीवाड़ी पीवै, हमें संमत १७१६ कोहर नवी षिरायो। पलीवाळ बांभण घर ४० बसै।

#### १ नबेरी

फळोघी था कोस ३ पछम माहे। घरती हळवा ६० षेत सबरा। कोहर नहीं। तळाव १, मास ५ पांणी रहै छै। कसबै फळोघी नदी माहे बेरी पीवै। बसती घर २५ पलीवाळ, घर १५ मुसला बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८ ३॥) २५०) १२१) ७१६) ६४)

#### १ राढीयौ

फळोधी था कोस १४। षेत कंवळा सषरा धरती हळवा ६० कोहर नहीं। तळाब १ मास ४ पांणी। पछै नवासर रो कोहर मैं तीवण १ छै तठ पीव। जाट बिसनोई घर २५ तथा ३० बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ १४) २७०) १२०) २८०) ७५)

## १ ऊलटां १५००)

कसबा था कोस २० ऊत्तर नुं। षेत कंवळा थळी रा रूड़ा। बीकानेर रो भेळु था कोस ३। कोहर ४ पुरस ४५ पांगी मीठी घणी। कोहर १ बूरीयो पड़ीयौ छै। कोहर ३ बहै छैं। बसीवांन लोग कोई नहीं, जिण नुं पटै हुवै तिकी बसै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५०) २५ २५०) २२५) २४०)

<sup>1.</sup> चालू हालत में।

### १ मेहाकोहर

कसवा था कोस २० ऊत्तर नुं वीकानेर री कांकड़। घरती हळवा १०० षेत थळी रा। कोहर २, पुरस ४० पांणी षारौ। वसीवांन लोग को नहीं। जागीरदार भा० दुरगदास केसोदासोत रो बसी रा घर, रजपूत घर ४० बसै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ ३०) ६१) ७७) २०१) १५४)

१ पड़ीयाल ३०००)

फळोघी था कोस ११, घरती हळवा २०। षेत कंवळा सपरा। तळाई ४ तथा ४ पांणी मास ४ पीवै। पछं कोहर २ पांणी मीठौं। कोहर १ दुदासर पांणी थोड़ी गायां ३०० पीवै। ग्रागै पहली कहै छैं नाळे १०० थी सु बूरी पड़ी छैं। जाट बिसनोई बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १९

७२) १८८०) १८२५) २७५७) हि३६) मोखो ७००)

कसबा था कोस ६ । घरती हळवा ५० षेत सर्परा । कोहर १ पुरस ४८ पांणी मीठी, गाया ४०० पीवै। तळाई १ मास ४ पांणी रहै। बसती बिसनोई घर २० बसै बसीवान।

संवत १७१४ १६ १७ १८ १६ २२) २००) ५०८।) ३०४) २१२)

१ कांनुसर

कसबा था कोस ४। घरती हळवा ६० घेत रूड़ा। कोहर १ जेसगां रो करायो । पांगी थोड़ी गायां २०० पीवै। इतरा दिन गांव सूनो थी संमत १७१६ बसीयो, षालस मुसला घर १० तथा १२ वसै।

१. ५००)।

<sup>1.</sup> एक प्रकार का कुमा।

कसबा था कोस ७ रेष १५० घरती हळवा १००। षेत सषरा षेत ४ काठा गोहूं छैं। गांव घणा बरस हुवा सूनी। वसीवांन लोग कोई नहीं। वाप रा बांभण षेत षड़े। जिण नुं पटै तिका बसै। कोहर नहीं, जांभेळाव पीवै वीकुपर रा गांव वाप' नजीक।

कसबा था कोस १०। घरती हळवा ६० षेड़ी घणा बरसां री सूनो सीरहढ़े नजीक। कोहर १ छै सु भाटीये वूरीयो थी सु किणी ऊघाड़ीयो नहीं। पुरस ४० पांणी षारी। घणा बरस हुवां सूनी, जैसंघर राठौड़ रो कदीम गांव। षेत पड़ीया रहे छै।

### १ समदड़ी ईड़ीयी<sup>3</sup>

कसबा था कोस ७ । षेड़ी सूनों । घरती हळवा ४० । बसीवांन लोग कोई नहीं । बीकानेर दोसीड़ी रा लोग षेत षड़ें । जागीदार नुं पट हुवै तिकों बसे, तरे दासोड़ी रे कोहर पीवै। कोहर १ छै सु बूरीयों पड़ीयों छै।

```
संवत १७१५ १६ १७ १८
३) २५) २५) ४०) ०
```

१. थापरा । २. सीरढ़ । ३. 'स' प्रति में २०० रेख ।

<sup>1.</sup> गेहूं पैदा होते हैं। 2. वापिस खोदा नहीं।

#### १ बालासर

कसवा था कोस '' भींबासर में मांजरै षेड़ी । कोहर नहीं। षेत हळवा ६० छै सुं भींवासर बिसनोई षेत षड़ें। भींवासर था ग्रायूण नुं छै। सदा भींवासर भेळी कर षडीजती, संमत १७१६ जुदी कीयो। संवत १७१५ १६ १७ १८ ०) ३८०) १००) २००) ५८)

#### १ तेजा भाषरी

कसवा था कोस ४ । ग्रांबला री सींव में, तेजा भाषरी रा षेत १० छै । षेड़ी कदे बसीयौ नहीं । षेत घरती हळवा १० ग्रांबला में मांजरै । कोहर तळाव को नहीं । ग्रांबला रा लोग षड़ें ।

#### २६. सांसण

### १ सोवांणीयी

फळोघी या कोस ६ उत्तर नुं | दत्त राजा रायिसघ किलांण-मलोत री चारण लाषा करमसीयोत कनीया नुं दीयौ। हिमें नरीं चतरभुज री देवी मेहाजळ रो घनौ लाला री। हेस रे किनया नुं छै। हेस १ रतनु गोवल मेहावत नुं छै। घरती हळवा २०। कोहर नहीं। तळाई १ मास ३ पांगी रहै। पछे जांभेळाव पीवै छै। मांगीयो पीवे । घर २० चारणां रा वसे।

# १ कोळू

फळोघी या कोस ७ दीपण नुं। दत्त राव गांगा री, घांघल भाषर

<sup>1.</sup> घावाद नहीं हुमा। 2. हिस्सा। 3. मांग कर पानी वीते है।

सीहेडा रौ कीला चाचावत षाबूजी रा भोपा नुं दीयौ। हिमें जगौ दूदा वत नरी जैतमालोत छै। घरती हळवा १४०। तळाव १ पाबूसर मास प्राणी रहै। कोहर ३, पुरस २५ पांणी मीठौ घणौ। बास २ रजपूत बांणीया थोरी तुरक ढेढ बसै, बड़ी बसबी।

संवत १७१५ १६ १७ १८ २०) १३०) २१०) ३००) २१०)

२ बावड़ी बास २

फळोघी था कोस ४ ग्राथूण माहे। दत्त राव जोघैजी री प्रो॰ ग्रासा देदावत नुं। जात सीवड़ी नुंदीयी, हमें बास २. भाई बेटा बास २ कर जुदा बसीया।

#### १ बास थाहारू ग्रासावत रौ

रीड़ी अपरै बसै। घरती हळवा ५० षेत सपरा। तळाव २ पांणी मास ४ रहै। तळाव १ म्रासा रो कोस १ ऊपर, मास १० पांणी रहै। बेहू गांव पीवै। कोहर १ षाती घरमा रो षुणायो, पांणी षारो । बावड़ी ६ म्रादु, कोस १ ऊगवण माहे पुरस ६ कुंडल रा वाहाळा मांहे। पांणी थोड़ी, वरसाळी बाहाळा रा पांणी सुं भरोजै, हिमें थाहादु रा पोतरा सो तीकम रो, सांईदास कीसनै रो छै। घर २० ऊपत पैले वास नंदु चंदु नर मडै छै।

#### १ वास बना स्रासावत री

वास भाषर रै षुणे वसै। षेत सषरा थाहादु रै बास नै इण बास पांवडा ४०० रो बीच। सींव कोहर तळाव बावड़ी सह एक। हिमें जोगी बना रो पोतरी हेंस ३६ छै। घर ४० बांभण प्रोहतां रा छै।

संवत ७१५ १६ १७ १८ १६ २५) २१०) १८०) ३६०) ५८०)

१. पुढै। २. थाहारू।

<sup>1.</sup> पठार, पहाड़ी।

२ वोहोगटो वास २ ५००)

फळोधी था कोस ५ म्राथूण में। पोकरण था कोस १०। दत्त राव जोधा रो सांषला हरभू पीर नुं दीयो। हरभूम मेहरजोत पायो। धरती हळवा २००। तळाव ४, मास द तथा १० पांगी रहै। कोहर नहीं। तळाव रौ पांणी षूटें तरे पाषती रै गांवां पांणी पीवे। गांव षेड़ी पहली भेळो हीज थो। सु भाई बंटै बांटीया तरे जुद-जुदा बसीया। विगत—

#### १ बास किसना भांभणोत रौ

भांभण पुंजा रौ पुंजी चाहड़ हरभु रौ। हमें जीवी षंगार छै। घर १०० सांषलां रा बीजा लोक बसै छै।

१ वास १ ईसर रायपाळोत रौ

वास छै राईपाळ सेवी पुंजो चाड़ी हरभू री। बसती घर ५० तथा ६० सांषला हरभु रा पोतरा वीजो , गांव सु मुदाइती सांषला छै। सरणो सारंग री सारंग ईसर री।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०) ११०) १७०) १८६) १७०)

१ षीचवंघ

फळोघी था कोस १।। उत्तर माहे। दत्त राव हमीर नरावतरी प्रो० हीला काजावत री जात सीहा नुंदीयो। घरती हळवा २५। कोहर वावड़ी नहीं। तळाव १ मास ६ पांणी रहै। वेरां सुंपार में हाथ ६ तथा ७ पांणी चाढी षारों। हमें रांम गढावत छै। घर ७ तथा ५ वोभण सीहा ग्राचारज रा छै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १८ ८) २५) २७। ६०) २७)

१. वांहगटी। २. घर १०। ३. चवड़ो। ४. बीजो लोग वसै। ५. ऊघरण। ६. टीला।

<sup>1.</sup> समान्त होने पर। 2. श्रास पास के।

१ षोचवंद-थांनकां बांभण रा षेत रू॰ १०)

फळोधी था कोस २ ऊतर में। घरती हळवा ३० षेड़ी सूनी षेत षेड़ी।

१ ढेलांणो

फळोघी था कोस द दीषण में। लौहीयावट था कोस १ भेड़ रौ वास कहीजै। दत्त राजा श्री उदेंसिंधजी रा० सीवराज देईदास देव राजोत नुं दीयौ। घरती हळवा १५०, तळाव ३, मास ४ पांणी रहै। कोहर १ पुरसै ३० मीठौ। हमें सिवराज रा बेटा ३—

१ भांनो १ नांरण १ बरसल जणा ३ एक जर्गै कार कर फळोघी घांन पाईली १ पानै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३५) १२०) २८५) २८५) १८०)

3

३०. फळोघी रा सांसगां री विगत, दत्त दीया तिणरी-

| ३०. फळाघा रा साससा रा विगत, दत्त दाया तिगरा— |       |      |      |     |             |                                 |
|----------------------------------------------|-------|------|------|-----|-------------|---------------------------------|
| जुमलो                                        | बांभण | चारण | भोपा | लेड | रेष रू      | श्रासामी                        |
| 8                                            | २     | 0    | २    | 0   | १२००)       | राव जोघा रिड़-                  |
| 8                                            | o     | •    | १    | 0   | X00)        | मलोत<br>राव गांगो वाघा-<br>वत   |
| २                                            | २     | 0    | 0    | 0   | १५०)        | राव हमीर नरा-                   |
| 8                                            | o     | 0    | o    | 8   | 800)        | वत<br>कुंवर उदैसिंघ<br>मालदेवोत |
| १                                            | •     | १    | o    | 0   | <b>२००)</b> | राजा रायसिघ<br>कील्याणसिघोत     |
| 3                                            | 8     | ۶    | 3    | १रू | . 28Xo)     |                                 |

<sup>1.</sup> तीस पुरस (६० हाथ) की गहराई पर मीठा पानी है।

```
३१. विगत गांवां री-
```

32

४ राव जोधे रिड्मलोत रा

७००) बांभण सेवड़ा प्रोहत २ बावड़ी रा वास 2

५००) भोपा सांषला नुं २ बोहगुटी रा वास

१२००) 8 १ कंवर उदैसिंघ मालदेवोत

४००) लेड राठौड़ां नु १ ढेलांणीयो ₹

800)

१ राव गांगो वाघावत **'**१ ५००) घांघळां नुं काळू श्री पाबुजी रा नुं

200) 8 २ राव हमीर नरावत सुजो जोधावत

१५०) बांभणां नुं २ षीचवन्द रा बास-?

१००) सीहा रौ वास ५०) थानकी रौ वास

१५०)

१ राजा रायसिंघ कील्याणमलोत बीकानेरीयी

२००) चारण नुं हेंसा ५१ सोवणदी गांव ४ कनीया री 8 हेंसा १ रतनुवां री हेंसी।

200) 8 3

फळोघी रा परगना सुं इतरा परगनां री सींव नागै, विगत-३२. १ जोधपुर रा गांवां सुं फळोधी रा गांवां री कांकड़ लागे--सावरेज देछू रा गांव दहीया कोहर सु सेत्रावा रा गांव सींव-सींव-

भोजां कोहर। पोलवो

कोळु २

```
बांभण १॥ कुसलावो ३।
                              भेड़ ।
बारणांऊ।
देवराणीयो । चेराई ।
                              ताठीयौ । नाथड़ाऊ।
चांम् ।
सांवड़ाऊ ।
                               पाली।
  चेराई। वीकुंकोर।
                               हरलाई। मतोडी। नोसर।
                               देहणोष ।
रता री तळाव।
                                बेदु। मुडलोई।
 बीहू नीबा रौ तळाब।
 राढीयौ।
                               भोजासर ।
                                 मुडेलाई। बेदु रौ वास।
 नोषड़ो जेसली रौ।
                               केलणसर।
  रिड्मलसर।
 श्राह'।
                                 रोहरा री।
   चाडी । ईसदु । रिड़मलसर ।
                                जैसलां।
                                 श्रजासर। रिड्मलसर।
  ३३. १ वीक्ंपुर षरड़ केलुणा री फळोघी री गांव कांकड़ लागे।
                                सोढां कोहर १।
  १ ऊलटो ।
   सीरह ।
                                 सीरह ३।
  देगाबडी ।
                                कीरड़ा।
                                 षीरड़ी<sup>3</sup>। परडो १।
   वाप १। सीरड़ ४।
    वाबड़ी प्रोहत री सुं।
                                मेहाकोर।
       सेषासर ३।
                                वांदु नरहर रा षेत षरड़ ।
  बेहुगटी ।
                                जांभेळाव।
    श्रांत रा गुढ़ी ३।
                                  सीरह।
   बीकानेर सं फळोधी रा गांवां रो कांकड़-
                                  ढांढरवाळ ।
   केलणसर।
     सांईसर। भेलु।
                                    भेळु ।
```

१. मार । २. केलगां। ३. षीरवी।

समदड़ी।

ऊलटा ।

षारीयो । कुडलीवा'। दासोडी।

वींजै री तळाव। मेहा कोहर। षीदासर। षारीया।

118 811

िश्री महाराजाजी री घरती माहे लूण रा श्रागर¹ इतरा गांव हुवै छै तिए। री विगत।

पाइ तषत श्री जोधपुर रै देस रै गांवां-

१ गांव कापरडो

श्रागर २५ घर ३०

ग्रागर १ घर १

१ गांव कांकाणी

१ गांव मोडी बांभरा री

श्रागर १ घर १ १ गांव चवाधां धीया

आगर १ घर १ १ पासो बीलाड़ो

ग्रागर ४० घर ४० १ गांव दसोर

श्रागर = घर २० १ गांव भावी

ग्रागर ३ छै, बोलाड़ा रा पारोळ करै। १ गांव कळोऊनो

श्रागर ७ घर ७

१. जूंउलिया थी। २. 'य' प्रतिका अंश।

1. नमक के श्रापार, खानें कुए इत्यादि ।

- १ गांव षारला श्रागर २ घर २ १ गांव षारी बेरो श्रागर १ घर १ १ गांव भाषरी
  - श्रागर २ घर **२** १ गांव वील
  - श्रागर ६ घर ६ १ घांघाणो श्रागर १३ घर १५
  - १ गांव बाहाळी , श्रागर ४ घर ६
  - १ गांव पंचीयाक श्रागर ३ घर ४ १ गांव सांवळतो बडी
  - श्रागर १५ घर २० १ गांव हमावस श्रागर ६ घर १२
  - ३५. परगने मेड़ता रा गांव-१ गांव पुनलतो
  - श्रागर ४ घर ४ १ गांव जावी सीसोदीया श्रागर ३ घर ३
  - श्रागर २ घर २ १ गांव पेरवो श्रागर ४ घर ४

१ गांव लबादर

- परगने जैतारण नहीं।
- ३६. परगने सोभत रा गांव-१ गांव वडीयालो प्रोहतां रौ
- ग्रागर ४ घर ५० १ गांव गोधेळाव ग्रागर १ घर १
- शांव हासलपुरश्रागर ४ घर ४शांव घवले रा
- आगर ३ घर ३ १ गांव षोषरो आगर ३ घर ४
- शांव सापीश्रागर ४ घर ४शांव मोकळावसणी

श्रागर २ घर २

१ गांव महेव

- ग्रागर ३ घर ४ १ गांव हरसीया हेडो ग्रागर १३ घर १२
- १ गांव चोपड़ो ग्रागर ७ घर ६ १ गांव सोभड़ावस
- श्रागर २ घर **२** १ गांव पोपला
  - भ्रागर २ घर २

१ गांव घुहड़ीयावसणी श्रागर <sup>५</sup> घर ६

१ सिणलो श्रागर २ घर २।

३७. परगने सीवांणै—

१ गांव पचपदरौ

पांण ३०० तथा ३२५ छै। रिण कोस १२ माहे छै। तिण में बाडि पण राष , पांणी था भरीजी रहे। तिण में लूण कर नांखें मास ४ मुं तयार हुनै। ग्राघ लोजें । घर ४० षरोळां रा छै।

३८. परगने फळोघी-

गांव गोधणीलां रै था कोस बीसेक में छै। तिण में बेरा षीठा नै पांणी क्यारीयां में भ्रावै सु जमें । षाड बेरा १०० छै। घर षारीळां रा ६० तथा ७० छै। हेंसो ३ लागै।

३६. परगने पोकरण-

रिण छै तिण में वेरा २० छै। तिण रौ पांणी क्यारियां भरें तिण रौ लूण हुवै। हेसो ३ लीजै।]

<sup>1.</sup> गड्ढे। 2. श्राचा हिस्सा कर के रूप मे लिया जाता है।

# मारवाड़ रा परगनां री विगत

# (४) वात परगने मेड्ते री

१. परगनी मेड़तो म्राद सहर छै, राजा मानझाता री बसायी, यूं सको कहै छैं। केहीक दिन युं पण सुणीयों छै। राव कान्हड़दे रे घणी घरती हुती तद कहै छै एक बार कान्हड़दे री भ्रमल हुवी छै। तठा पछे घणा दिन म्रा ठीड़ षाली सूनी रही छै। सु म्रठै भाड़-भंगी घणी हुय रही थी।

२. पछै राव जोघो मारवाड़ लीवो, संमत १५१५ जेठ मुदो ११ जोघपुर वासीयो, तरे भायां बेटां नुं घरती दें ए रो विचार कीयो, तरे सोनगरी चांपा षींवावत री बेटी तिण रै पेट रा राव जोघा रा बेटा २ बरसिंघ दूदो सगा भाई था तिणां नुं राव कही—महै थांनु मेड़तो दां छां, थे जाये बसो । तरे इण कबूल कीयो । इणनुं घोड़ो सिर पाव दे सीष दोवी । भ्रे आपरा गाडा लेने चोकड़ी आण डेरो कीयो । चोकड़ी रो भाषर देषण गया था, तिण समै रा० उदी कान्हड़देश्रोत जैतमाल नागौर था छोड गगड़ाणे आण गाडा छोडीया छै। रा० उदैसिंघ सिकार चार्कं तरफ रमण पिण जाये ने घरती ने पिण सारी देषतों फिरे । सु उदो कान्हड़देश्रोत फिरती-फिरती ग्रा ठोड़ मेड़ता री दीठी थी सु उदा नुं किणीहीक षवर कही—राव जोघे रा बेटा २ आण घरती बसण श्राया छै सु चौकड़ी रै पहाड़ गढ़ करावण रो मती छै । तळहटी सेहर बसावण रो मन घर छै ।

१. गगराखे।

<sup>1.</sup> सभी लोग कहते हैं। 2. विचार करते हैं। 3. मन में इच्छा करते है।

३. तरै रा० उदी कान्हड़देश्रोत श्राप चढ़ ने रा० वरिसघ दूदा कन्हें गयी, दिन २ तथा ४ मुजरों कीयों। सैंघो हुवीं। तरै रा० वरिसघ जोघावत नुं कही—महै सुणां छां राज श्रा घरती बासण मती छैं। कठें हो ठौड़ बीचार छैं ? तरै बरिसघ कहो—मन तो घरां छां। तरै उदै कहीयो—राज कांई ठौड़ बिचारी छैं। तरै बरिसघ दूदों श्राय चढीया रा० उदा नु चोकड़ी रो भाषर दोषाळीयों । तरै उदै नुं पूछीयों—श्रा ठौड़ किसड़ी छें ? तरै उदै कहीयों—ठौड़ भली चंगी छैं। ठौड़ १ महें सघरी दीठी छें राज एक वेळा उठें पघारों। रा० उदौ रा० वरिसघ दूदै जोघावत नुं मेड़तों सहर बसे छैं तठें ले श्रायों कुंडल बेजपों तळाव श्राद थो है सु दीठा। पछै जठें हिमार मेड़ते कोटड़ी छैं श्रा ठौड़ दीठी। रा० बरिसघ दुदा राजी हुवा। गाडा श्रठें श्रांण नै कोट री रांग धीवो।

४. रहण नुं इण ठीड़ ग्राया तरे कोटड़ी री ठीड़ दुय नाहर ऊभा छै, तिण माहै वडो नाहर छै, एक उण था छोटो नाहर छै। सु वडो नाहर छै गाजीयो, ताड़ीयो पछ उठा थी परो गयी । ने छोटो नाहर छै सु उठ गुफा थी तिण माहे बैठो । तर सांवणी साथे हुतौ सु विण माथो घूणीयो । तर इण वेळा वरसिंघ दीठो । कहीयो थें केण ग्राटे माथो घूणीयो । तर ई वेळा दोय चार उजर कीयो । पण बरसिंघ हठ कर पूछीयो । तर सांवणी कहो सीवण एकण भांतरी हुवी छै । तर बरसिंघ कहो इण सांवण रो कासुं विचर छै ? तर सांवणी कहो नाज जीवसो तठा पछ ग्रा ठीड़ दुदा रो पेट रहसी ग, रावळा बेटा पोतां नु ग्रा ठोड़ नहीं रहै।

१. वेमपो।

<sup>1.</sup> जान-पहिचान की । 2. किस स्थान पर बसने का विचार किया है ।
3. दिखाया। 4. अच्छी, उपयुक्त। 5. पुराना वर्ना हुआ था। 6. नींव।
7 ताडने पर वहां से चला गया। 8 शकुन का जानकार। 9. उसने सिर हिलाया।
10. किस लिये सिर हिलाया। 11. टालम-टोल की, मना किया। 12. शकुन। 13. आप जिन्दे रहोंगे। 14. दूदा के वशज यहां रहेंगे।

तद दुदो बरसिंघ एक था, माहे जीव जुदा न था तरै बरसिंघ कहीं— महै दुदौ एक हीज छां। पछ इण कोटड़ी ठोड़ रांग कोटड़ी री भराई। राव बरसिंघ दुदै ग्रा ठोड़ संमत १५१८ चैत्र सुदी ६ नुं हसत नष्तर' कहै छै बासी ।

पू. रा० उदो कान्हड़ देश्रोत नुं पराधांन कीयो। सारी मदार उदा रैं माथ छै। तिण समै धरती सारी मेड़ता री उजड़ छै। सु रजपूत श्राव छै सु बसता जाय छै। तिण समै नागौर सवाळष दिसा डीगा था राज देला रौ कठोती जायेल री रहौ थो उठे वैर पड़ीयौ । तरै घर राज डंगो राव बरिसघ दुदा कने श्रायौ। कहौ—मोनुं श्रांणौ तो महे सारा षेड़ा बसावां। तरै थीर राज कहौ, तिण भांत दिलासा कीया छै। मेड़ते हीज पुराणा डांगावास री ठौड़ थोर राज नुं देस मुष चौधरी सारा देस रौ कर बासोयौ। थीर राज सबळौ शादमी थौ। पछै सवालष रा जाट दिलासा कर करने श्रांण-श्रांण मेड़ता रा गांवां बसता गया। पछै मेड़ता रा सारा गांव बसीया, धरती श्रावादांन हुई।

६. श्री फळोघी पारसनाथजी रौ देहूरी संमत ११६१ जारी है साह श्रीमल करायो तठा पछै संमत १५५५ सुराणे हेमराज देवराज रै बैटै उधुर करायो । 'जात सुराएं घरम घोष सुरप्रतबोधीया जात पुंवार ।'

- ७. रा० बरसिंघ उदौ केहीक साष्त्रा मार नै चौकड़ी बसीया। कोसांणो मादळीयो पिरा सांष्त्रा के मारीया।
- द. इण गांव ईण ठौड़ा रा जाट भ्राण इए। गांवां बसायो। डागा कठौती रा-

१. रिव (ग्रधिक)। २. डागा। ३. उठा सूं छाड ने हरसीर रै गांव घाटे झाय रहा था सु श्रे उठे समावे नहीं (ग्रधिक)। ४ थिर।

मन में कोई भेद-भाव नही था।
 हस्त नक्षत्र मे नीव लगा कर बसाई।
 नागोर पटो का प्राचीन, नाम।
 वहाँ बैर-भाव हो गया।
 मुक्ते यहाँ ग्राने की श्रनुमित दो, लाग्रो।
 देश का प्रमुख चौपरी।
 सबल।
 जीएगेंद्वार करवाया।

डांगावास, लोहड़ोयाह', रायसल बास, इतीवे'। थीरोदा थीरो नागीर रा-सातलवास।

वडीवारा रताऊरा फालो<sup>3</sup> बडगांव

चांदेलीयां चुवो महेवडो

दुगसता दुसताऊ रा

भोवाली डीडेल रावणा वुगरड़ा रा

लांबीयां

कमेडीया भादु कलरो

रेयां कासणीया कसणा रा

रेया

रडु वालरां तगो नागोर रा राहरा°

तेतरवाल तीतरी<sup>म</sup> नागोर री भड़ाऊ

गोदारो पांडो री बीकानेर रो

भीथीया वहाली

सोमडवाल सोमडी नागोर री रोहीयो

बोहड़ीया कठोती था डागा साथ ग्राया मोकाल अणीयाळी सहेसडो

१. ल्योड़ीयाऊ। २. ईंडबो। ३. कालो। ४. डीडेलरा १. विश्वया। ६. रतु। ७. राहीसा ६. तेतारो । ६, सोमहा।

गोरा

पादुबड़ी तांबड़ीली लटीयाळ थीरोदा नागोर लापोळाई काकड़षी चोहीलां संवो नागोर रौ

मोडरी

वात गोहीलोत ग्रजमेर रा नीलीया

६. इतरा गांव सारा ग्राजणा जाट छै—

डांगा स्राद चहुवांण रजपूत था<sup>1</sup>। पछै इण रौ वडैरो जगसी छाजु रौ जाट हुस्रौ।

१ माहारीष २ संम' ३ फोकट ४ वालीयो ५ छाजु ६ देलू ७ जगसी ८ दुलोहराव ६ थीरराज १० डुगर ११ वीको १२ छीतर १३ हेमो १४ जालप १५ षींवराज।

१०. श्री फळोधीजी री माताजी री देहरी श्राद ती राजा मान-धाता री करायी तठा पछ संमत १०८३ थंभ संवत छै। एक संमत १०७६ पीण थंभे एक छै। तठा पछ सुरांणो हेमराज देवराज रै रा० बरसिंघ दुदा रै हुकम सुं संमत १४४४ उधोर करायी ।

११. घरती सारी बसी रजपूत पण घणा साष-साष रा बसीया। मुदी जैतमाल माथ मंडीयी । उदावदु सारा राज रो कांम छै। पछै कितराहक दिन रा० बरिसंघ नै रा० दुदै ग्रवणत हुई। रा० दुदौ छांड नै बीकानेर गयो। बांसै दुकाळ पड़ीयो। षांण नु घणोसो कुं

१. साम। २. देलो। ३. दूलेराव।

डांगा बाखा के जाट प्रारंभ में चहुहान राजपूत थे।
 देवस्थान।
 जीगों दार करवाया।
 विभिन्न शाखाओं के।
 सारा कार्यभार जैतमाल पर रहा।
 प्रनवन।
 प्रनवन।

जुड़ै नहीं । तरै जोधपुर सुं बरिसंघ साथे चाकर बाबर हीड़ागरी परज लोग ग्राया था सु सारा परा जाण लागा । तरै रा० बरिसंघ दीठी, यु कुंही मरां , तरै रा० बरिसंघ साथ भेळो कर नै सैं भर नवलषी मारी । घणा माल लूटीया । सोवन मोर उडीया । तिण दिन ग्रजमेर मांडव रै बादशाह रै दाषल थी, मलूषान ग्रठै ग्रजमेर रै सोबे ऊपर थी । सु बुरौ घणी ही मांनीयो । पिण बैस रही । सैं भर मारी तिण साष री कवित्त —

तांण चीर तळहुटी घणी कीयो घाटो।
माटो फोड़ कोट घाघरो फाड़ कचुग्रो।
चीहटो कर मदा गाळिया ग्रहर भड़ां अमीरस।
कूट लूटिया कनक हीरा मोती।
विपरीत चिरत तह रंग रमी, भार भरत जोबन भरो।
बरसिंघ कान्ह गुवाळियो गोपी संभर ज्यरी।।

१२. ती ही ग्रजमेर री सुवायत वैस रही। तिण समै राव सातल नै कंवर बरिसंघ ग्रवणत हुई। बरिसंघ सातल नुं कहै—कुंही जोधपुर बाप की माहे महे ही पावां, तर बेऊ यांरा परधांन ग्रजमेर गया। मलुषांन कही—दोनूं ग्रठ ग्रावी, महे समभाई देस्यां। एक तो बात युं सुणी छै—राव सातल नै रा॰ बरिसंघ ग्रजमेर गया। रा॰ बरिसंघ मलुषांन सुं काहाव कीयौ—मोनुं जोधपुर दौ, हुं रू० ५००००) पेसकसी रा दूं। पछै बीच राठोड़े फिर नै राव सातल नै राव बरिसंघ नुं एक कीया। उठो थी मलुपांन सुं बिगर मिळीयां उठ श्राया।

१३. के कहै छै ग्राप न ग्राया। परधांन ग्राया, ग्रा वात परधांन

१. कवित्त पशुद्ध है।

<sup>1.</sup> नौकर घादि। 2. प्रजा। 3. इस प्रकार क्यों ग्रमाव में मरा जाय। 4. घनघान्य से परिपूर्ण सांभर को लूटा। 5. खूब माल हाथ लगा। 6. वैटा रहा। 7. इस किवल में सांभर रूपी गोपिका को वर्रास्य रूपी कृष्ण द्वारा लूट लेने का रूपक वाधने की चेप्टा की गई है। 8. बाप की मलकियत।

की थी पण मलुषांन बरिसंघ मुंलागतो थी हीज कहै-एक ती मांहरी सेंभर मारी, तिण री मांहारी महै बित मांगां। दूजी मांहानुं पेसकसी कबूली थी , महै ऊपर कीयों। तरें केहीक गांवां राव सातल केलावा सुंबरिसंघ नुं जोधपुर रा दीया तिक सुणीया, कही-ग्रापरी मकसद कीयों, मांहारी पेसकसी ग्राही राषी सु कुंगा वासतें। म्हांनु कबूलीयों थी, सुदो मलुषांन मांगीयो। इण उजर कियों । मलुषांन कटक भेळों कीयों । मेड़ता री गांडा संघ ग्राया। तरें इगौ जोधपुर राव सातल नुं षबर मेली। राव कही-थेई उठ लड़ाई मत करी। मांणस लेनें जोधपुर ग्रावों बेगा । तरें बरिसंघ तो जोधपुर ग्रायों। बांसे हुग्रों मलुषांन ग्रायों। मेड़ते री घरतो बिगाड़ नै जोधपुर री घरतो पिण बिगाड़ी। पीपाड़ डेरों कर नै सथलांगा सुघी घरती सारी मार नै बंध की ।

१४. ग्रा षवर राव सातल नुं हुई तरै राव सातल सुजो बरिसघ तीनई भाई चढीया। मारवाड़ रो साथ सारो ग्राये भेळो हुग्रो। राव रो डेरो बोसलपुर हुग्रो। तिण दिन राव बरजांग भींवोत माथै सारो मदार थी । बरजांग नुं रावजी कह्यौ—बेढ लड़ाई रो विचार करो। सु बरजांग दलगोर हिण दिन छै। तरे रावां परधांना नुं कह्यौ—कामुं कीयो चाहोजे ? तरे परधांना कह्यौ—ग्रो षोटो ग्रादमी छै ने गरज सारी छै, ग्राज धरती सारो रो मदार इण माथै छै इण नुं हर भांत कर सुचतौ कीजै । तरे राव पूछीयौ—ग्रो किण भांत सुचती हुवै। तरे परधांना कह्यौ—ग्रो भावी मांगे छै। भावी इण रे माथै मारो । तरे भावी रो पटो लिख दिया। बरजांग सुचतो हुवौ, सु

१. वरजांग परधांन साथै कहाडियौ — हू तो वेढ लडाई कर जांगू नहीं।

<sup>1.</sup> घन भ्रादि । 2. स्वीकार की थी । 3. भ्रस्वीकार किया । 4. फीज शामिल की । 5. शी घ्रता से जोधपुर भ्रा जाम्रो । 6. पीछा करता हुम्रा । 7. भ्रपनी सीमा कायम की । 8. सारा कार्य वरजांग भी वोत पर था । 9. खिन्नचित्त । 10. इसे हर भांति से प्रसन्नचित्त करो । 11. भावी गाव इसे (बदमाश) को देम्रो (मुह वरा) ।

ग्रोरही बेगी छै। ईण राव नुं कहा।—हं कटक रौ हेरी करण जाऊं छूं, मृगलां रौ डेरो कुसांणे हुवी छै। थे ही कुसांणा था कोस एक फलांणी ठौड़ ग्रायी ऊभी। रात पोहर गयां हूं जोहूं सहेट माथे ग्राऊं छुं। बर्रासघ सातल सूजी बांसै रहा। बरजांग एकली कटक नजीक ग्रायो। तरे घास रौ भारी ऐक बाढ लीयो। कटक माहे मजूर हुई नै सारो कटक दीठी, नीसार पैसार सारों दिन फिर नै ग्रटकळ नै रात पड़ी तरे पाछी वळने राव कन्है सहूट माथे ग्रायो। हकीकत कटक री कही—कुसांणा रा तळाब वांसै इतरों हेक साथ सुं मलुषांन पड़ाव कीयों छै। ग्रांपणा सारी देस रो बंद कटक माहे छै।

१५. बरजांग कहा।—हमें ढील रौ कांम नहीं। बरजांग दोय प्रणी कहने कराया । दुनुं ठौड़ नगारौ साथ दीयौ। नजीक आया, मार-मार करने तूटा । रात अंधीहारी थी, कटक माहे आपचक लागी । राठोड़े पण भलो लोह बाह्यौ। राव बरजांग भींबोत रौ घणौ विशेष हुयौ। राव सूजौ जोधावत पूरे घाव पड़ीयौ। मलुषांन भागौ घदुको मुगल मारीयौ, बंध छुटी। मुगल घंणा मारीया। राव सातल रो फते हुई। राव वरिसंघ पाछौ मेड़ते आय बसीयौ।

१६. मलुषांन मांडव रा पातसाह नुं फरयाद लिष मेली। वळे फीज मांडव सूं आई। तरै राव बरिसंघ सुं बातां मांडी। श्रै पिण बात करणो वीचार कीयो। राव बरिसंघ नुं राजपूतां पालीयो। पिण बरिसंघ बात मानी नहीं। सुगलां पण बोल बंघ मांगीयो पु दीया। बरिसंघ अजमेर मलुषांन नुं मेलीयो। उवे दिली राठोड़ अग्रद

१. सहट। २. ग्रांघी री। ३. दिल राठग।

<sup>1.</sup> चुपके से शत्रु-सेना का पता लगाने जाता हूं। 2. श्रमुक । 3. श्राने-जाने का रास्ता श्रादि । 4. श्रनुमान से समक्त कर । 5. वापिस लौट कर । 6. फौज को दो हिस्सों में वंटवाया । 7. शत्रुप्रों पर क्रपटे । 8. मगदड़ मची । 9. मना किया । 10. वचन श्रादि मांगे ।

भाव घणौ कीयौ । भली भांत बसत सासती दी। इण बेसास पकड़ीयौ । साथ थौ तिण नुं सीष दी। थोड़ै हीज साथ सुं बरिसंघ रह्यों। मास षंड हुई तरै ग्रेक दिन मुगल गढ़ ऊपर तेड़ ने बरिसंघ नुं भालीयौ । हुल जैते प्रिथम राव रो नै सेहलोत अजौ नरभामोत चहुवांण ग्रे दोय कांम ग्रायां रो साष —

बाथ पड़ी बरसिंघ बांगलां, हुल नै हाथी बात हुई।

दूहो—

ऊपर अगम थयाह, गॅम दीठो गें घड़<sup>5</sup> तणी। श्रजीया श्राकासांह, नषी(तक) नर भरावउत ॥१॥

कवंत्त-

मैंमंतो घुमंतो सेतं दांते विकराटों उंचे गोरेवर जेस मीह मैजुसे काळे हणे ते हाथीश्रे हाक की घी पुतारे साबळ सेलें सरघ कूटे बाबा रे श्रजमेर दुरग श्रसुरदल सिंघ सनेहे साथिये। उकट चूक कूटे श्रणी कुल जैत निंहट्टा हाथिये।।

१७. राव बर्रासघ नै भांनीयां री षबर राः दुदा जोघांवत नुं बीकानेंर पोहती 1 तर दुदा राव वीका नुं सारी हंकीकतं कही, नै कही—मोनुं सीष दो। तिण दिन राजपूत लाज रा कोट था, 2 सु राव वीके कहा — बर्रासघ थांनु महै जतरे हीज छै। राव बीके डेरा बारे कीया। दुदा नुं कहा — थेई मेड़ता री पाषती जाई नै थांहरीं साथ भेळीं करो। सु दुदे ग्राई मेड़ते साथ भेळो कीयो। बीको दी० १४ थें

<sup>1. 81</sup> 

<sup>1.</sup> बड़ा आदर-सत्कार किया। 2. विश्वास में आया। 3, पकड़ लिया। 4. साक्षी की कविता। 5. हस्तिसेना। 6. मदमस्त । 7. सफेद दांत वाला, हाथी। 8. भाले के आकार का शस्त्र। 9. मुसलमान कात्रुओं का दल। 10. फीज। 11. पहुंची। 12. लज्जा और कील के आगार थे।

माहे मेड़ते आयो । राव सातल पिण जोधपुर साथ नुं छेड़ा चढीयो छै। पिए। राव बीको दुदो घणौ साथ लेई नै अजमेर ऊपर मेड़ता थी षड़ीया । मलुषांन रै पिण षबर हुई । मलुपांन साथ भेळो कीयो, गढ सभीयो । बोच परधांनो फिरोयो । बात हुई, राव बर्रासघ नुं तुरत छोड नै राव बीका दुदा नुं सोंपीयो । पण बर्रासघ नुं छ मासी बिस दीयो, जए। सुं छठे मास मरीजे । पछै राव बीको दुदो बर्रासघ नुं लेने मेड़ते आया । बर्रासघ मेड़ते दिन ७ राव बीका दुदा नुं लेने मेड़ते आया । बर्रासघ मेड़ते दिन ए राव बीका दुदा नुं लेने मेड़ते आया । बर्रासघ मेड़ते दिन राव बीघा दुदा नुं राष महेमान करने सीष दी ।

१८, राव दुदो सरवाड़ गयो। भला-भला गांव चपा चतुग करा विवाय लीया। भाईबंध गांव-गांव बसीया। राव दुदा सरवाड़ रहें छैं। तठें पछ मास ६ बरिसंघ मुझौ। बरिसंघ रैं वेटौ सीहो तिसड़ों तो सेणो न हुतौ पण बड़ें रौ बेरौ जांण न तिण नुं टीको बरिसंघ रैं पंचो चाकरें भेळा हुई दीयौ। सु सीहो नादांन सो थो। मास ४ हुवा सीहारी साहीबी लषण निबळा-सा राव सातल सांभळीया तरें राव सातल सुज इण मेड़ता सुं दषल मांडीयौ। माळी ढांणां री मापरा हुजदार कितरोहक साथ देई न मेलीयौ। तिणां ग्रांण ग्रमल कीयौ। सेहर माहें टेरौ कीयौ। गांव-गोठां री पण धगायाप-सी करण लागा।

१६. तरै बर्गसंघ री बेर सीहा री मां भ्रापरा पंच भ्रादमी रज-पूत कांमदार भेळा कीया। पूछीयी तरै सारे कह्यी-थांहरा बेटा माहे बरकत कांई नहीं नै सातल सुजो जोघपुर घणी जोरावर उणां सुं फेर जवाब कुण करें । तरै सीहा री मां पंचां नुं पूछीयो कासुं कीयौ

१. चडी महेमानी की ने। २. च्याक तरफ का। ३. मढी। ४. दांगा।

गढ़ की सुरक्षा के लिए सुसिन्जित हुआ।
 वातचीत करने के लिये प्रधानों की भेजा।
 सयाना।
 राज्याधिकार के लक्षण।
 सुने।
 पत्नी।
 कौन श्रापत्ति उठाये।
 क्या।

चाहीये ? तरै पंचां कहा। —थेई सारी बात देषों छी, श्राज मंढी लीवी सवारे सारी परगनी लेसी, वाहार करणी हुवै सु करों। तरै सारां रै दाई श्रा बात ग्राई। राव दुदा नुं बीकानेर था ग्राध कबूल नै अरों ग्राणीजे। तरै सीहे री मां पिण ग्रा वात थापी । तरै छांना दुदा कनं बीकानेर ग्रादमी महेल राव दुदा नुं तेड़ो यो । पछे दिन ६ तथा ७ माहे रात ग्राधी री दुदी मेड़ते ग्रायों। केई कहै छै राव सातल रा ग्रादमीयां सुतां नुं कूट मारीया। कोई कहै छै पराह उठाय दीया ।

२०. बरस दोय तो सीहे नुं राव दुदै हासल मेड़तै री श्राधीश्राध लीयी। मुदो सारो दुदै रै हाथ छै। नै एक बात युं पिण सुणी छै—जु सीहा माहे लषण कोई नहीं तरै सीहा सुता नुं मेड़ता थी ढोलीयो सुदे उपड़ाई नै राहण में तवावे थकै नुं रात रात पोंहीचायो। संवार हुवो सीहो राहण माळीया माहे जागीयो। तरै केई चाकर था तिण नुं पूछीयो ऐ कांसु । तरै उणां कह्यो—मेड़तो दुदे लीयो ने थांनुं राहण दो। तरै इण कह्यो—घो नै बाटो दूदौ षासी म्हेई षासां। टोकै दुदो बेठो, नै बारट महेस चुतरावत मेड़तायां र बारट कह्यो—दुदो सीहा रै माथे बडाई राषी।

२१. दुदो जोघावत संमत १४६७ ग्रासोज सुदि २° रो जायौ। संमत १५५४ राव दुदो काळ कीयौ। राव वीरमदे टीकै बैठो। तरें सीहा नुं राहण मेल स्सु सीहो तो भोळो-ढाळो हुतौ नै सीहा रा बेटा ३ बडो बलाये उठीया । राव जेसी, राव गांगी, राव भोजौ। तीनैई सारीषा डीलां सु इण री छाती माहे मेड़ती माव नहीं 11। तरें ग्रे जाये राव माल सु मिळिया। राव मालदेव पिण राव वीरमदे

१. मतवाले। २. ६। ३. समावै।

पसन्द । 2. श्राधा हिस्सा देना स्वीकार करके । 3. निश्चय की । 4. बुनाया ।
 नहां से खदेड़ दिया । 6. उठनाकर । 7. यह कैसे हुमा । 8. घी श्रीर रोटी । 9. वड़े पराक्रमी हुए । 10. एक से शरीर वाले । 11. मंड़ते का श्रधिकार उनके हृदय में खलता था ।

सुं घणी कुमया करें छैं। इण नुं राव भषाये दीयों। कह्यो—थांहारें बाप रों मेड़तों छै। तरें इणां वीरमदे सुं काहाव कीयों—म्हारें बाप दादा रों बंट पावां। तरें वीरमदे कह्यों—बंट हमें तरवारीयां परें छैं। तरें इणां पिण घोंकल किरण री मन घरी। रोहण' सुं गाडा बारें कीया। राव मालदे सुं घणो कागलवाई कीवी । राव मालदे देलासा लीषो आई । इण गाडा पींपाड़ री तरफ नुं षड़ीया। दिन घड़ी २ पाछलों थो तरें असवार ५० तथा ६० भला चढ़ ने मेड़ता रें चोहोटें आंण घाव दीया। बांसे बाहर छोड हुई। पछ कुसांगें जाता आपड़ीया। उण रो साथ पिण वळ भेळी हुवा। अठें बड़ी बेढ़ हुई। घणों साथ ऊलों पेलों काम आयो। सीहा राबेटा तीने ३ घाव पड़ीया । राव वीरमदे सारी मुदार रा० पंगार जोगावत पर थी। सु पंगार जोघावत रा० भादो मोकळोत पूरे लोहां पड़ीया। सांघों मोकलोत अर हीसा रों वीरमदे रो राहवणों इण बेढ माहे सीकों छै। वीरमदे ईसर सिरदार माहे को न छै। इण तीनां ही भांत पड़ीया । बेढ बीरमदे रै साथ जीती।

१. राहीए।। २. इए तीनां ही भायां ने खेत पाड़ीया। ३. गडकीयो। ४. जोरै। ५. दावघाव। ६. जैसो।

<sup>1.</sup> बहुत अप्रसन्न रहता है। 2. उल्टा सीघा सिखाया। 3. तलवार की लाकत के ब्राम्सर पर ही होगा। 4. क्रगड़ा, युद्ध। 5. पत्राचार किया। 6. लिखित आश्वासन आया। 7. दोनों तरफ का। 8. घायल होकर गिरे। 9. सभी। 10, शिवत से अभिभूत हुआ। 11. दूसरे के अधिकार में। 12. खूब विचार करता है।

लायों । इण कटक साथ छैं। राव मालदे राहवेधी ठाकुर छैं। सु नागोर दोलतीया नुं कहाड़ीयों—रा० वीरमदे म्हां साथे छैं। बडा-बडा रजपूत सारा वीरमदे कनै छैं। बीरमदे थांहांरी हाथी लायां रहे छैं। थे ही बांसे आये मेड़तों मारों ने बीरमदे रा मांणस चचो-बचो सारों बंद कर लेजावों। हाथी पिण थांहारों परों देसी। ने और डंड पिण देसी। ने पुंवार पंचायण नु कहाड़ीयों—थांहांरों बैर अषा रों छैं। ने हमार मेड़तों देस सारों षाली छै। बीरमदे सार साथ सुघो म्हां कनै छै। थेही बैठा कासुं करों? रा० गांगा सीहावत नु तेड़ छांनों कहाो— हमार दाव छै, थेई जाय कोट मैड़ता रों लोपों । भ्रें तीन दाव लगाया छै। सु राव जैता कूंपा थी छांना लगाया छै।

२३. दिन ४ हुवा छै, छांना श्रालोच कर छैं। तर श्रेण ही कहीकां बवास पासवानां नुं पूछीयों—इए। दिन राव म्हांसुं बोलं न छै नै कासुं छांना श्रालोच कर ? तर किणहीक बात थी सु कही। तर इण मेड़ता नुं कागळ लिप मेलीया। सु दौलतीया पैहली पोहर रेबारी कागळ मेड़ते लेई श्रायो। सु रा० अपराज भादावत रा० बीरमदे कन्है बिगर सीष मांगीयां मेड़ते श्रायो थी। कागळ श्रषैराज रे हाथ दीया। श्रषैराज कोट री जाबताही की, कींवाड़ श्राडा दीया। बावसु सांमो मेलीया तिए। षवर श्राण दी—कटक कोस ४ उपर श्रायो। इए। कोट री पिरोळ जड़ ने भुरज ऊपर चढ़ीयों, ऊभी रह्यो। साथ कोट मांहे घणों को न छै। दौलतीया श्राज सेहर मार लूटीयों ने कोट भेळण नुं श्राये लागों। कोट नुं साथ वळीयो। तरे श्रषेराज भादावत दोठों, साथ कन्है को नहीं ने वीरमदे रा मांणस बंद श्राज हुवें, श्रांबां देवां इण बात री बडाई नहीं। श्राज मोनुं मुवो चाहीजें । तरे श्रषेराज श्रहें श्रषेराज श्रवेराज श्रांवां देवां इण बात री बडाई नहीं। श्राज मोनुं मुवो चाहीजें । तरे श्रषेराज हुवें, श्रांवां देवां इण बात री बडाई नहीं। श्राज मोनुं मुवो चाहीजें । तरे श्रषेराज श्रवेराज श्रवेराज श्रवेराज श्रवेराज श्रवेराज श्रवेराज श्रवेराज हेलें बरछी

१. ०। २. कोट री भीत या कूदीयो।

<sup>1.</sup> भविष्य का जानने वाला। 2. अधिकार में करो। 3. चुपके से विचार-विमर्श करते हैं। 4. इन लोगो ने भी। 5. पत्र। 6. सुरक्षा व्यवस्था। 7. मर जाना चाहिए।

नव आंगळ मंडो, सु के लागी के टळी। श्रें लोह भोळीया । दौलतीयी भागी। श्रषेराज रो जैत हुई। रा० भैरवदास भादावत कांम आयो। षेत श्रषेराज रै हाथ आयो। पुंवार पंचाइण करमचंद रो आयो, लोहोयावास भूंबीया कि तक रायेसल आगे भागा।

२४. रा० गांगी सीहावत ग्रसवार ५०० सुं मेड़ते ग्रावती थी सु बांभांकुड़ी री नदी मांहे ग्रावती थी, ति सगळां सुं ठाकुर सोवता था सु छींट कपड़ीयो सुकोस । ऊपर ग्राया तरे गांगे ठाकुरां री पालषी संभाळी तरै। पालषी नहीं तरै पाछा वळीया। घड़ी २ ठाकुर पालषी जोई, लाभै नहीं। तरै गांगौ उठा थी हीज पाछौ वळीयौ । श्रें पबर वीरमदे रा श्रादमी लेईनै रावजी रा कटक मांहे बीरमदे रा डेरा था जठै जाई छांना कागळ दीया। बीरमदे तो कतरोईक साथ लेई नै कागळ देषत समो<sup>5</sup> फराकत रै मिस करनै<sup>6</sup> चढ़ षड़ीया। कीतरायेक साथ नुं कह्यौ-थे ही तीजै पोहर ग्रमकड़ी ठौड मांहां भेळा हुजी। उमराव २ पुषता कामदार डेरै हीज राष गया था, उणां नुं कही गया था-सु षारै इण बेळा रावजो षनै सीष मांग श्रावजी । थांनुं राव पुछाड़ै, बीरमदे कठै, तरै थे कहजी-म्हांनु तो युं कह गया था म्हे फराकता जावां छां, पछै सोकर लाभै " छं तौ सीकार पण जासां। सु राव रा ग्रादमी ग्राया, कह्यौ-बीरमदेजी कठै ? तरै चाकरां कह्यौ-फराकतां गया छै, बेगाई<sup>8</sup> श्रावसी । दोय पोहौर नुं वळे श्रादमी श्रायी, तरै कह्यी—श्राया ती नहीं, जांणां छां सीकार षेलता होसी । श्राथण रा षबर कराई । तरै डेरै पृषता ठाकुर था तिणां कहाड़ीयो-महे भेळा था तठै तांई तौ कांई षबर न थी। नै एक ग्रादमी ग्रायी तिण कह्यी-फलांणी ठौड़ सीकार रमता था। तठै ग्रसवार २२ मेड़ते थी ग्राया, कह्यी-पुंवार पंचाइण जगमाल

१. श्रालगीयावास । २. सवार ।

शस्त्रों से मिड गये।
 रिखते ही।
 शौच का बहाना करके।
 मिले।
 जल्दी ही।

फळांणी ठौड़ भुंबीय<sup>1</sup>, साथ वीरमदे रौ घणौ कांम भ्रायौ सु बीरमदे तो उठी षडीया सुणां छां। राते तो बीरमदे रौ साथ कटक मांहे रही संवार डेरौ लदीयौ । नै दौढी जाय रावजी सुं मालम कीयौ — वीरमदे तो इण अचुक चढ षडीया, माहां नै हुकम हुवै तौ म्हेई सीष करा। तरै राव हजूर तेड़ नै इणां नुं हळ-भळ कर सीष दो। वीरमदे मेड़ते भ्रायौ। राव मालदे दाव कीया था तिण मांहे कोई लागौ नहीं। राव हो कूंपा जैता बीच बेसांण पड़ीया।

२५. तिण दिन बीच मंडोवर री पातसाह मुवी। श्रजमेर कोई किलेदार, तिए सुं रात री गढ़ छोड नीसर गयी। बीरमदे नुं षबर श्राई पहोती -श्रजमेर री थांगोदार माहे थी, नीसर गयी, गढ़ षाली पड़ीयों छै। तरें राव वीरमदे श्रापरी साथ ले ने चढीया तिण रे श्रजमेर हाथ श्रायों। गढ हाथ श्रायों। श्रा वात मालदे सांभळी सु राव री छाती मांहे मेड़तो मावतों न हुती , श्रजमेर वीरमदे रै हाथ श्रायों सुणीयों सु राव रे डील श्राग लागी। राव वीरमदे कन्हे राव मालदे परधांन मेलीया, कहाडियों—मेड़तो थहांरों छै, पिण घर मांहे तौ टीकायत महे छां, थे महारा भाई-बंध चाकर छौ। श्रजमेर थैई महांनुं दो, गढ कोट थहांरे षटावण रा नहीं। परधांन मेड़ते श्राया, वीरमदे नुं वात कही। वीरमदे वात मांनी नहीं। परधांन पाछा श्राया। राव साथ भेळी कीयों। राव वीरमदे रै पण साथ श्राया, राव साथ भेळी कीयों। एक बार तो वीरमदे मरस्सीक हुवों थकी ली सहर सफती थीं । पछी वीरमदे रे रजपूतां कांमदारै वीरमदे नै समकायों—महांरे गढ़

१. सारी रात तो। २. की सांगा। ३. कोटड़ी।

<sup>1.</sup> युद्ध किया। 2. सनेरे डेरा उठ गया। 3. सूचना दो। 4. एका-एक, बिना किसी सूचना के। 5. आष्वस्त करके। 6. पहुंची। 7. मेड़ते पर अन्य का अधिकार उसके हृदय में समाता न था। 8. प्राणोत्सगं के लिये कटिबद्ध हुआ। 9. शहर को युद्ध की सामग्री ग्रादि से सुसर्जित करता था।

कोट नहीं, जे कोई दस दिन वीग्रहें होय तो मेड़तो पाघर रो गांव छें मरसो तो आटे लूण हुसों । दुसमण पुरों मते दों। पछें राव मालदे मेड़ते ऊपरा आयों। राव बीरमदे दिन ४ पहली मेड़तो ऊभी मेल नीसरीयों। अजमेर मांणसां बसी सुघों गयों । रावजी मेड़ते पधारीया नै अमल कियों। आ वात संमत १४६४ रा टांणा री छें। अजमेर रे मुंहडे रा गांव वडा-वडा उमरावां नुं बांट दीया। मेड़ते यांणों राषीयों। रा० सहैसो तेजसीहोत तेजसी वरसिघोत मेड़तीया नुं वडों पटों दे ने रेयां रो वडो बासीयों, सु वीरमदे सहैसा सु घणी रीस करें छैं। कहै छैं — हूं आज सवारे मांहे सहैसा नुं मारूं। रा० सीघों मोकळोत रा० अपराज भादावत रा० राइसल सारा मेड़तीया वीरमदे नुं वरज-वरज राषे छैं। सहैसो रावळों छोह छैं, राव मालदे इतरा राठौड़ां नुं मेड़तो बांट दोयों छैं, तिण नुं तो पहैली मारों, पछै सहसा नुं माराों। पिण वीरमदे री छाती मांहे सहैसों मावै नहीं छैं।

२६, रा० वीरमदे रा हेरायत महेलीया था सु आया, पबर दी, कहा — सहैसो आप रा साथ सुंरेयां माहे बंठी छै। रात पहीर एक गयां रा० वीरमदे घणी-सी पबर किणही नुंदीवी नहीं , आप चढ पड़ीया। सहसे रा पिण वाबसु लागा था तिणां आय पबर दी — राव सेहसो तेजसीयोत नै रा० वरसी राणावत सुषी थी सु वरसींघ रेयां आयो थी सु राव रा साथ थांणों देर रा० कूंपों महैराजोत रा० राणों अपराजोत रा० जेसी भैरवदासोत रा० भदो पंचायणोत छै। सु वेरसी रै सांढ १ घड़ीयां जोवणा थी, तिण चाढ ने आपरी पुवास रा० कूंपाजी रांणा कन्है मेल्हीयी, कह्यों—महां मुआं मारीयां ऊपर

१. पुळो। २. मेड़ते। ३. हेरू। ४. सुख। ४. रड़ोद।

<sup>1.</sup> युद्ध । 2. मैदान में बसा हुम्रा गांव है । 3. व्यर्थ में जान गंवाम्रोगे । 4. एकाएक ज्यां का त्यो छोड़कर । 5. भ्रपने साथ रहने वाले सभी लोगों को लेकर चला गया । 6. म्रजमेर के म्रागे पड़ने वाले । 7. मना कर-कर के । 8. विशेष जानकारी किसी को होने नहीं दी । 9. मेल-मुलाकात थी । 10. बहुत तेज चलने वाली ।

म्रावी सु वेगा म्रावजी। रात म्राधी री' म्रोठी जाई पोहती। उणै ठाकुर कागळ दीठां सांमा चढ ने वाग ली, सु रात घड़ी १ रै भांभरखै 1 रा० सहसौ तेजसीयोत केसरीया कर नै श्रादमी ५०० गांव रेयां रै बारे जाई जाजम नांष नै बैठी छै। तिण समैं रावजी रौ साथ पिण रेयां रै नजीक ग्रायो छै। रा० कूंपै रा० राणे रा० जेसै ग्रावतां होज पेंडै मांहे थी हीज ग्रसवार ४ बावसु भला घोड़ां रा घणी ग्रजमेर दिसा वोरमदे दिसा सांम्हा मेलीया था सु ग्रै ठाकुर रेयां रै गोरवं श्राया नै ग्रसवारै वावसु भ्रे भ्रांण षबर दी, कह्यी-राजा भ्री वीरमदे भ्रायी। तरै भ्री ठाकुर गांव नुं रा॰ सेंहसा कन्है गयी नहीं, पाधरा वीरमदे भ्रावती थी तठै चलाया। गांव नजीक वेढ़ हुई, सु वडी लोह रौ रीठ पड़ीयी । श्रठ उली-पैलो घणो साथ कांम श्रायो । तिण दिन राव मालदे रौ बडी दिन बडी प्रताप सु वेढ राव रै साथ जीती, ग्रादमो ५० राठौड़ वोरमदे रा कांम श्राया । रावत भोजी गांगा री जैतमाल कांम श्रायी । राठीड़ सोघों मोकळोत फेर घावे पड़ीयों। वीरमदे ही तिण दिन बडौ परा-कम कीयो। घोड़ी छुरी कार पांच वेळां फेर-फेर नै राव रै साथ मांहे एकलै नांषीयौ । छुरी कार का टूक-टूक हुवां ईगारै वरछी राव रै साथ रां री वीरमदे उण वाही सु षोस-षोस ली सु डावा हाथ मांहे वाग भेळो भालो छ। सु वीरमदे नु नीठ जाळोरी रौ बीहारी एक सरदार थो सु रिण सुं पांवडा २० ले गयी। तिण दिन राठौड़ भदै पंचाईणीत घणी पराक्रम कीयी, वीरमदे नुं भदे बरछीयां सुं ठेल काढीयी, डील मारण रौ कायदो कीयौ, रा० भदं कूंपे टाळी कीयौ। रा० जेसी भैरू दासोत रा० रांणो ऋषैराजोत पूरै घावै पड़ीयौ । वीरमदे पिण श्रापरा घायलां नुं भालीयां मांहे घाल नै वळ भरीयो नीसरीयो। राठौड़ कूंपे भदै पिण षेत म्राप रै हाथ म्रायौ सु उण ठौड़ सैदाना<sup>5</sup>

१, रात घड़ी रौ। २. ईग्रां रै। ३. जोली।

<sup>: 1.</sup> एक घड़ी रात रहते। 2. गाँव के विल्कुल नजदीक। 3. खूब शस्त्र चलें।
4. गुस्से में प्रकड़ कर। 5. बाद्य विशेष।

बजाय ऊभा रहा। घाव लीयां था वांह नै रेयां ग्राई उतारीया। राव मालदे ग्रा वात सांभळीयां ग्राभ लागी । इण वेढ सुं रावजी रै मेड़तों तो रस पड़ीयी ।

२७. तठा पछ बरस १ श्राडी घाल नै राव मालदे अजमेर ऊपर कटक कीया । राठीड़ वीरमदे नुं अजमेर था ही परी काढीया । श्रजमेर आप रे हाथ ध्राया । पछ वीरमदे एक बार नहारण 'गया । केहीक दिन कछहावे सेषावतां राषीया । पछ राव मालदे दिन-दिन जोर चढ़ती गया । श्रजमेर राठीड़ महेस घड़सीहोत नुं पट दीया । डीडवांणो लीया । डीडवांणो राठीड़ कूंप महैराजोत नुं पट दीया । सहैभर लीवा । राव रा कांमदार आय-आय सांभर बैठा । तर राठीड़ वीरमदे चाटसु गया । उठ ही राव री फीजां वांस हुई आई । राठीड़ वीरमदे लालसोट गया । उठ ही रहण न दीय । पछ वीरमदे बांवळी जाय गाडा छोडीया ।

२८. \*[ग्रापरा परधांन रा० श्रषैराज नै मु० षींवो रिणशंभोर रो सोबादार कोई उमराव थो तिण कनै मेलीयो सु उठै उण रो मुजरो ही को मांहै जाय कहै नहीं। ग्रें पच थाका । नावाब सु तेषांना सुं कदे बारे श्रावै नहीं। देण नै इणां कनै कुं नहीं, जिकुं दोवांण बग-सीयां नै देनै श्ररज वीनती करावै।

२६. नवाब रो बेटो एक बरसां पनरै सोळै रो बाहर रमण नै सायतो अपने सु रा० अपेराज भदावत रजपूत दूजाही हुता तिकै तों सारां कहा।—अठै तो जवाब नहीं, आंपां हालो परा जावां। तरें मु०

१. नरायरो । २. सांभर । ३. लालसोढ । ४. 'ख' प्रति का श्रंश इन कोष्ठकों के अन्तर्गत है।

<sup>1,</sup> श्रति प्रसन्न हुआ। 2. पूरी तरह अधिकार में आ गया। 3. एक वर्ष निकाल कर। 4. श्रजमेर से भी निकाल दिया। 5. पीछे। 6, प्रयत्न करके हार गए। 7. देने के लिए इनके पास (कीमती वस्तु) कुछ भी नहीं। 8. लगातार।

षींवी लाला री कहै-पाछा गयां नुं ठौड़ ती कांई न छै, मारवाड़ रा काढीया सौ कोस मेड़ता थी बवळी श्राया था। इण मंडल मांहे पतासाह रै सारी-वारी इण नवाब री छै। श्रांपां नुं पग टेकण ठौड़ को न छै। तरै रजपूतां कह्यौ--कासुं की जै। तरै मु० षींवै कह्यौ--हुं भ्रेक उपाव करूं छूं। भला जांगे त्युं कर। तर सवारे मु० षींवी रजपूतां नुं तो हेरैं हीज राषीया नै षुद दोय कांठ रा मांहै नाळेर घात कुं अतलस मीसरू च्यार घात नै नवाब रै बेटी पेलती थी जठै ले गयो । उणां रै म्रादमीयां पूछीयौ-थे कुण छौ ? तरै मु० षींवै कह्यौ-म्हे राजा वीरमदे रा चाकर छां नै वीरमदे राव मालदे री भाई छै, सु जोघपुर रीसाय नै नवाबजी कनै श्राया छे सु राजा वीरमदे श्रापरो बेटी मिरजाजी नुं देण रै वासते म्हांनुं भेजीया छै, सु म्हे नाळेर ले'र सगाई करण आया छां। सु राव मालदे रो नांव सांभळीयौ, तरै जांगीयौ राव मालदे रौ भाई राजा वीरमदे री बेटी रौ नाळेर स्रायौ। तरे नवाब कने बडा-बडा ही दुवा कह्यी-बडा बुनीयादी छै, राजा राव छै, भ्राज हीं दुवां मांहे इसड़ो घराणो भ्रौर किण ही रौ नहीं, मिरजाजी नै नीपट बडी ठौड़ री नाळेर श्रायी । मिरजो बोहत कुसी हुवी। साथे कर इणां नुं कोट मांह ले गयौ। इणां नुं डोढी नजीक बैसांण मिरजो मांहे गया। मिरजा रै चाकरे नवाब सुं मालम कीयौ-मिरजाजी नुं राव मालदे रा भाई राजा वीरमदे री नाळेर ले वीरमदे रो परधांन भ्रायो छै। नवाब बोहत राजी हुवी। मु० पींवा नुं तुरत हजूर बुलाय लीयो । नाळेर रो वधावो कीयो । इणनुं सिरपाव दीयो । षींवै कह्यी-वीरमदे रा भाई उमराव छै सु डेरै छै, हुकम कीयी-नीमास्यांम , ऊणां नै ले तुं ग्राई। इणां रै डेरै महमानी भेजी। रजपूते षींवा नुं कहा। नुं कासुं करें छे ? म्हे इण वात में समभी न छां। तरे मु॰ षींवै कह्यौ-इण वात रो वीरमदेजी नुं हूं जवाब देईस । पछै श्राथण रै दीवांन रा० श्रषैराज दूजा ही रजपूत दरबार

पूरा प्रिकार।
 बड़े घर से शादी का प्रस्ताव ग्राया।
 सम्मानित
 से नालेर स्वीकार किया।
 नमन करने का भ्रवसर देंगे।

गया। सारी हकीकत रा० बीरमदे री नवाब हजूरे तेड़ पूछी। बावळी गाडा छोडण नुं दी। परगनां रा ग्रमल रो परवांनी कर दीयो। इणां सारां नुं सिरपाव दे सीष दो। कह्यौं—वीरमदे म्हां कने सताब ग्रावै। रा० वीरमदे ने म्हे एक ठौड़ हुय नै षछै पातसाहजी नुं ग्ररज कहै तिण भांत लिषां। ग्रठै ग्रायां सारी वातां मांड नै वीरमदेजी नुं कही। वीरमदेजी वात सुण राजी हुवा।

दिनां ५ तथा ६ मांहे रा० वीरमदेजी ग्रसवार ४०० सुं नवाब रैं
मुजरै गया । नवाब सुं सारी वात ग्रापरी वोरमदे मांड कही ।
तिका वात सारी वाका दाषल कराय नै पातसाहजी नुं नवाब ग्ररदास
की । पातसाहजी रौ पाछौ हुकम ग्रायौ—रा० वीरमदे नुं बवळी दी
सु भलो कांम कीयौ, ग्रबै रा० वीरमदे कुं षरची देनै सताब मांहांरी
हजूर भेजजौ ।

३०. पछै नवाब वीरमदे नुं पातसाह कनै मेलीयौ । रा० बीरमदे दरगाह गयौ, पातसाहजी सुं मुलाजमत की । दीवांन बगसीयां सुं मिळीया । सारी हकीकत ग्रापरी राव मालदे री दीवांन बगसीयां साथे पातसाहजी सुं मालम कराई । पातसाहजी रा० वीरमदे सुं राजी हुवा । पातसाह ग्रागे ही राव मालदे सुं हळाहळ हुय रह्यौ छैं । तिण समें बीकानेर रा धणी पण कंवर भींवराज जैतसीयोत मु० नगीं श्रे ही फिरीयाद गया छै। पिण रा० वीरमदे राहावेधी हजार बात पातसाह नुं सुणाई । श्रागली मामली सहल कर दीषायौ । पातसाह सहसरांम थो ग्रागरे ग्रायौ । सारौ सुलमान कर नै लड़ाई रौ ग्रागरे बारे डेरों कीयौ ।

३१. राव मालदे रै पण षवर ग्राई। राव रै छड़ा फिरीया। लड़ाई री तयारी हुवे छै। पातसाह ग्रागरा थी कूच कीयो। पातसाह रा डेरा हीडवांण हुवा। राव पिण जोधपुर सुं चढने मेड़ते ग्रायो।

<sup>1.</sup> बुलाकर। 2. विस्तार के साथ। 3. विनती की। 4. बुरी तरह नाराज है। 5. भविष्य को जानने वाला। 6. सहज। 7. संदेशवाहक, अकेले घुड़सवार।

श्रस्सी हजार घोड़ी तद राव मालदे रै ही भेळी हुवी। पातसाह मोजा-वाद रे टांणे ग्रायो । राव मालदे ग्रजमेर ग्रायो । डेरा नजीक-नजीक हुवा। बीच परघांन फिरोया, वात बणी नहीं। वीरमदे राव मालदे बीच परधांन जुदा फिरीया। रा० कूंपे जेते बीच श्रादमी फिर, धर्गी चाकरे वीत्रोट<sup>1</sup> घातीयौ । राव मालदे डेरा २ पाछा कोया । पातसाह रौ डेरो सलेम रै उलै कांनै हुवीं। राव री डेरी गीररी हुवी। राव मालदे कूंपा जेता नुं कह्यौ अप्रेक डेरी वळै पाछौ करौ। तरे इएो क्ह्यो-स्रुठा स्रागली घरती रावजी सपूत होय षाड़ी थो, तिण दिसा रावजो फुरमायौ सु म्है कीयौ । नै ग्रठा ग्रागलो घरती रावळे माईते ै ने म्हारे माईते भेळा हुय षाटो हुती । ग्रा घरती छोड तै महै नीसरण रा नहीं<sup>8</sup>। राव र नै रजपूते घणी गाढ हुवी, रा० वीरमदे राव कनै भ्रापरो बारट पातो मेल ने कुंही कहाड़ीयो सु राव जेता कूंपा सुं विगर पूछीयां चोकी रै घोड़े चढ़ नै रात पोहर १।। गयां नीसरीयौ। बांसै रा० जैतो पंचाइणोत रा० कूपौ मेहराजोत रा० षोंवौ, जैतसी उदावत सो॰ अवैराज़ रिण्धीरोत, रा॰ पंचाइण क्रमसीयोत, रा॰ वीड़ो भारमुलोत और ही घणी साथ सरणीक हुवा⁵ सु भ्रादमी हजार २०,००० रह्या भीर साथ रावजी साथ नीसरीया । संवारे समेल री नदी रै परे वेढ हुई। राव मालदे रा म्रादमी हजार ४,००० सुं ऊपर लीषीया सु ठाकुर कांम श्राया।

- ३२. रा॰ वीरमदे पातसाह नुं ले नै जोघपुर ग्रायौ । कितराहेक साथ रा० ग्रवळी सिव्राजीत रा० तिलोक सिवराजीत भा॰ सांकर सुरावत रा० सीघ्ण वेतसीयोत जोघपुर रै गृढ कांम ग्राया ।
- ३३. के दिन पातसाह जोघपुर रह्यों । पछे पातसाह मारवाड़ मांहें सैंद हासमकासम नुं राष ने षवासषांन केवले उमराव राष नै जोघपुर सुं कूच कीयों । मेड़ते डेरो हुवी ।

<sup>1.</sup> मनमुटाव। 2. पूर्वज। 3. निकलने के नही। 4. तनावपूर्ण स्थिति बन गई।

<sup>~ 5.</sup> युद में प्राण त्यागने को केटिबद्ध हुए।

३४. में इतो वीरमदे नुं हुवो। वीकानेर राव कल्यांणमल नुं हुई। पातसाह श्रागरा नुं कूच कीयो। श्रागरे-से जातां वीरमदे नुं सीष दी। तठा पछे वीरमदे वेगो ही मुवो।

३५. राठौड़ वीरमदे संमत १५३४ मिगसर सुदी १४ रो जनम। संमत १६०० रा पोस में वडी वेढ हुई। संमत १६०० रा माहा फागुण में वीरमदे काळ कीयो।

राव मालदे बीच चारण फिरीयों तीको वीरमदे रो बारैट हुती, पातो।

१ पातो २ गांगो ३ जैमल ४ चतरो ४ महेस'

३६. राठौड़ जैमल वीरमदेवोत नुं वीरमदे मुवां पछै मेड़तीयां मिळ टोको दीयो । पातसाहजी पिण मेड़ती जागीर मांहे दीयो । बरस १० तांई रा० जेमल सुष चैन सुं मेड़ती भोगवीयो ।

३७. बरस ३ राव मालदे विषे पीपलांण र भाषरे रहा। संमत १६०३ सूर पातसाहि मुवी। पातसाही लोक जोधपुर र गढ़ थांणो हुतो सु गढ षालो मेल न षवासषांन मसादली कन्है जावै, षवासपुरे गया। वांसे गढ षालो पड़ीयौ थो। मंडोर रा माळीयों नुं षबर हुई, गढ षाली छै। तरे माळी मांहे पैठा । रावजी नुं पीपलण षबर मेली।

३८. राव गढ़ भ्रायां बरस ५ तथा ६ हुवा, तरै वळै राव मालदें संमत १६१० रा वैसाष विद २ मेड़ते ऊपर भ्राया। कुंडल में रा० जैमल नै राव मालदें बेढ़ हुई। दहब रो फेर हुभी । रावजो बेढ हारी, जैमल जीतो।

१. 'ख' प्रति में बारहट की विगत के स्थान पर 'ख्रेक बार वीरमदे जीवतां जैमल पात-साह रै बास बसीयो हुतो सु मुथराजी जागीर में पाई छै' खिखा है । २. १२। ३० दईब रो।

I. संकट काल में । 2. अंदर प्रवेश किया। 3. दैवे क्छा का फेर हुआ।

### रावजी रौ' साथ इतरी कांम ग्रायी-

- १ रा० प्रथीराज जैतावत
- १ रा० घनौ भारमलोत
- १ सी० डूंगरसी
- १ पा० ग्रभौ
- १ सोहड़ पीथी जेसावत
- १ रा० नगौ भारमलोत
- १ रा० जगमाल उदैकरनोत
- १ चौ० मेघौ
- १ पा० रती नेती
- १ रा० सूजी तेजसीहोत<sup>3</sup>

### ३१. राठो इ जैमल रा रजपूत कांम आया, जणा ६-

- १ रा० भ्रषेराज भादावत
- १ रा० मोटी जोगावत
- १ रा० नराइणदास चांदराव री
- १ रा० चंद्राव जोवा रो
- १ रावत सगती सांगा रो
- १ रा० सांगो भोजा रौ

Ę

४०. संमत १६१३ रै बरस फागण विद ६ हाजीषांन नै रांणौ उदैसिंघ अदावद हुई। हाजीषांन री मदत्त राव मालदे कीवी। अस-वार १५०० देनै राठौड़ देवीदास जैतावत रावळ मेघराज हापावत रा० जगमाल वीरमदेवीत रा० जैतमाल जसोवंत रा० लषमण भादा-वत घणौ साथ दे भेजीया। रांणा उदैसिंघ री तरफ पिण इतरा हिंदू

१. राव माले रौ । २. नेती 'ख' प्रति में नहीं । ३. नेतिसहोत । ४. चाँदराव । ४. जेसावत ।

केईक चाकर केईक सगां थकी याय भेळा हुवां।

- १ रांणो उदैसिंघ
- १ जैमल वीरमदेवोत राठौड़ मेड़तीयां
- १ रावळ परताप वंसवाल रा घणी
- १ रावळ रामचंद सोळंकी तोडड़ी घणी
- १ राव कीलांग बीकानेर रौ घणी
- १ रावळ श्रासकरण डूंगरपुर रौ घंणी
- १ राव सुरजन बूंदी रौ घणी
- १ राव दुरगौ रांमपुरा रौ धणी
- १ नरायणदास ईडरीयो राव
- १ रांम षेडारो जाजपुर रौ धगाी
- १ रावत तेजो देवळीया रौ धणी

ै [म्रां बेढं हरमां हें हुई । म्रंजमैर था की सं १२ तठ हुई । रांणी कदेसिय भागी। रा॰ तेजसी ड्रंगरसीयोत वालीसी सूजी सांवतीत रांणा रा नांवजादीक उमराव कांम ग्राया। रा॰ देवी दास जैतावत रै हाथ वालीसो मूजो रह्यो। रावजी रै सार्थ रौ घणी भली हुवी। बेढ हाजी-षांन जीती। राव मालदेजी इण फीज चलावण नुं जैतारण ग्राय रहा था। रावजी रै पबर ग्राई—रांणो भागी, हाजीषांन जीती।

8१. रावजी मेड़ता ऊपर जाण री तयारी करै छै। तितरे मेड़ते रावजी रा जासूस गया था सु षबर ल्याया—रा० जैमल रा मांणस बसी रजपूत था सु सौरा रात नै नास नै राणा रे मुलक के बीकानेर हु ढाड़ गया। रावजी जैतारण था संमत १६१३ सोळैसी तेरे रा फागण सुद १२ मेड़ते पंघारीया। अमल हुवौ । पंछ रावजी रे मेड़तीया सु कंस घणी हुतौ । मेड़तीया रा पंडांय घर पांघर करने हळ मांहे

१. वांस वाला। २. पेराडो। ३. 'ख' प्रति का ग्रंश।

रं. कई समे सम्बन्धियों संहित । 2. प्रसिद्धं, नामी । 3. भाग कर । 4. बहुतं गहरा

जोताय मूळा बवाड़ीया । पछ संमत १६१४ मालगढ मंडायी । संमत १६१६ पूरी हुवी । रा० देवीदास जैतावत नुं घणा साथ सुं मालगढ थांणी राषीयी ।

४२. अधि मेड़ती संमत १६१६ भादवा वद ६ रा० जगमाल वीरमदेवोत नुं पटै दीयौ तिण री नकल—

विगत—

१ नीलीयां २ वास मकांपा
१ ईटांवो १ बरणी
१ महेरासणी १ वावळलीं
१ गोठड़ो १ नीबड़ी

(कागळ² ऊपरलो फाट गयी। बीजा कागळ मांहे ईतरा गांव हेठे था सु मंडायो) '—

१ रांहण १ लांबी १ नथावडो १ हीरादड़ी १ ग्रलतवो १ बोललो . १ भ्राकेली १ कुरलाई १ दूरगावस १ गोठड़ी १ चांदीरुण - १ वगड़ १ पालङ्ग १ घघडणो १ धनापी १ षींदावड़ो १ फालको १ भीमळीयो १ गोनरड़ो १ पालड़ी सींघले १ ईटावो षीया रौ

- 100 m m m m

१. 'ख' प्रति के प्रति लिपिकार द्वारा लिखा गया वाक्यांश ।

<sup>1.</sup> मालगढ़ का निर्माण प्रारम्भ करवाया। 2. कागज

१ पचीपलो

१ चुंघोयां

१ म्रानोली

१ पीथावस

| १ जुलाणा         | १ ताघराया                                                |            |
|------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| १ गोठण           | १ मांणकीयावस                                             | ,          |
| १ सरणु           | १ सायरवस                                                 |            |
| १ दाबड़ीयांणी    | १ रायसलवास                                               |            |
| १ ऊघीयावस        | १ षुहड़ी                                                 |            |
| १ पांचीयावस      | १ जावली                                                  |            |
| १ छापरी          | १ भइयो                                                   |            |
| १ चोचोयावस       | १ जोधड़ावस                                               |            |
| १ घांमणीयो       | १ षातेळाई                                                |            |
| १ डुमांणी        | १ हासावस                                                 |            |
| १ पाडुबडी        | १ वाषलवस                                                 |            |
| १ गोरहरी         | १ सथांणो                                                 |            |
| १ लुंकीयो        | १ केरीयो                                                 |            |
| १ हीदावस         | १ थाठि                                                   |            |
| १ कालणी          | १ मडावरो                                                 |            |
| १ भादुवसणी       | १ थाहरवसणी                                               |            |
| १ षीदावस         | १ सारंगवासणी ]                                           |            |
| १ धांघलवास       | १ सिरीयारी सोभत री                                       | -          |
| ? ——             | 8 ——                                                     |            |
| <u> ५</u> ५      |                                                          |            |
| 80               |                                                          |            |
|                  | कीवी, तिण रौ देवची फळोघी<br>र चंद्रसेण मांगळीयो वीरम चौ॰ | _          |
| a ska nk haar ha | a to the terminal difficults                             | .444 .44 4 |

१. सीयारी। २. मांभर।

पा० नेते श्रागं कीयो । रा० जैतमाल पंचाइणोत श्री० भांनीदास कान्हैं ऊभो कीयो ।

इतरी वात रौ देवचो जगमाल कीयौ-

रावजी कंवर चंद्रसेन सुं कदे पूठ न दै<sup>2</sup>।

राव चांदो वीरमदेवोत रा० वाघ जगमालोत वास न राषी।

रावजी रौ चाकर कोई बिगर हुकम न राषै।

माहाजन पाछी भ्राव तिण रौ घांन गडीयो छै

तिए रौ हैंसा ३ रावळ हैंसो १ घांन रौ घणीयां रौ छै।

४३. रजपूत हिमार जगमाल रो मेड़ते वससी, सुभसांत हुग्री
भी पटा रे गांवे बरस १ पछ जाय बससी । मांगळीयो वीरम एक
हुजदार रावळी मेड़ते मांहे रहेसी। तरं कोट पड़सी। षाई घुरसी,
तळाव २ कुंडल कुकसो फाड़सी। डेरी १ रावळा कांमदार सहैर मैं
कर ने रहैसी। तळाव कील्यांएासर रो नांव कुकसो थी।

४४. मेड़तो गांव सोह पड़ायो 3, रावळा घराँ रा वेत कीया 1 सहैर नाडो दोराणो कन्है वासवांणो 5 कीयो थो कहै छै वईक ढुंढा 5 हुवा था। सहैर रो नांव नवो नगर दीयो थो।

४५. संमत १६१३ रा फागुण सुदि १२ रावजी रै हाथ मेड़तो स्नायो हुतो सु बरस ४ मास १ दिन ३ रह्यो । पछ संमत १३१८ रा बरस यांहे रा० जंमल वीरमदेवोत वळे दरगाह गयो । पातसाहजी मेड़तो दीयो । मुगल सरफदी घोड़ा ७००० सु मदत मेलीयो । रावजी नुं हो षबर हुई—पातसाहजी रो फौंज भ्रावै छै । रा० देवीदास जेतावत मेड़ता रै मालकोट मांहे सदा थांणे रहे छै । सु रावजी इण षबर माथे कंवर चंद्रसेन नुं रा० प्रथीराज कूँपावत, सोनगरो मांनसिंघ

उ. देवता के सामने शपय ग्रहण की।
 विमुख नहीं होगा।
 पूरा गांव घ्वस्त कर दिया।
 परों के स्थान पर खेत बना दिये।
 उ. रहने का स्थान।
 खंडहर।
 फिर बादशाह के दरबार में गया।

रा॰ सांवळदास श्रीर ही साथ श्रुसवार हजार २००० सुं महेलीया। कही-वेढ री गंम देशी तो वेढ करजी, नहीं तर रा॰ देवीदास नुं लेने उरा श्रावजी। श्रे ठाकुर मेड़ते श्राया। पातसाहजी री फीज सबळी तर हणां पाछी डेरी कीयी। रा॰ देवीदास जैतावत घण साथ सुं मुरड़ ने मालकोट मांहे पैठी। मुगल नै जैमल श्रांण मालकोट घर ने उतरीया। कंवर चंद्रसेगा री डेरी हुयी। रा॰ सांवळदास उदैसिघोत वळ ने डेरे माथ पड़ीयी। मुगल १०० मारीया। सांवळदास र पग लोह लागी। तर रा॰ सांवळदास रा रजपूत ले नीसरीया, रा॰ जैमल सरीफदीन बांसे चढीयी सु कोस १४ श्राये श्रापड़ीयी। तठ सांवळदास ने भली-भांत कांम श्रायी।

४६. मालकोट घेरीयो छै, ढोवा हुवै छै । राव मालदे रा सासता कागळ पत्र देवीदास नुं आवे छै — थे तो आपरो नांव करो छो, मांहांरी ठाकुराई षोवो छो । संमत १६१ म् रा फागण बद ७ कोट घेरीयो छै । भुरज १ पिण साबात धा उड़ीयो छै । सुराठौड़ देवीदास मुगल था बात कर नै निसरीया छै । मुगल सरफदी रा॰ जैमल प्रोळ रै षांध बैठो छै । रा० देवीदास रै मोंड आगे पीयादो १ छे । तिण रै हाथ बर्दु ष १ रावजी रै हाथ री छै । तिण नुं मुगल १ हाथ घातीयो । देवीदास रे हाथकड़ीया लागे छै, सु रा० जैमल सरफदीन नजीक छण रै माथे मांहे उण गेड़ी री दी, सुभेजी फूट नै नाक दिसा नीसरी। रा० जैमल सरफदीन नुं कहा —देवीदास घरम दुआर नीसरै छै थे उडदोगे , तरै सरीफदीन कहा —दोठो । जमल कहण लागो — औ इसड़ी रजपूत न छै जिको कोट छोड ने नीसरे पिए। राव मालदे कहै छै –तुं मांहारी साहेबी षोवे छै । तरै श्री मांडे जाये छै । श्री जोधपुर

१. वळ नै। २. वंडकी। ३. कड़ीयाळी गेडी। ४. रुड़ा दीठा।

गुद्र का ठीक अवसर देखी।
 सबल. बहुत बढ़ी।
 गुद्ध के लिए कटिबद
 होकर, गुस्सा खाकर।
 मुद्र पर युद्ध हो रहे हैं।
 जगातार।
 बारूद की सुरंग।
 परंग।
 परंग।</

### पोहोती तरै राव मालदे नुं रात श्रापाड़ अपर श्रावसी ।

४७. इण बात कैहतां बार लागी । तितरै पांवडा २०० रा० देवीदास गयो। तरे सरफदीन जैमल नुं कही — काहूं कीयो चाहोज ? तरे जैमल कही — आपांरो भलो चाही ती वांसै आपड़े देवीदास नुं मारो। तरे नगारो हुआ। रा० जैमल मुगल सरफदीन वांसै चढीयो। नगारो हुआ सुण नै देवीदास नै राव रो साथ वळ ऊभी रह्यो । सातळवस उरे वेढ हुई, संमत १६१८ रा चैत्र सुदी १५। राव रो साथ इतरो कांम आयो। तिण रो विगत—

- १ रा० देवीदास जैतावत बरस ३५ मांहे
- १ रा० भाषरसी जैतावत
- १ रा० पूरणमल पिरथीराज जैतावत<sup>3</sup>
- १ रा० तेजसी उरजन पंचाइणोत री
- १ रा० ईसरदास रांणा श्रवैराजोत रौ -
- १ रा॰ गोईंद रांणा श्रषैराजोत रौ
- १ रा० पातो <sup>१</sup> कूंपो मेहराजोत रौ
- १ रा॰ भांण भोजराज सादा कूंपावत रौ
- १ रा० श्रमरो रांमावत रौ
- १ रा० नेतसी सीहावत रौं
- १ रा॰ जैमल तेजसीयोत"
- १ रा० रांमो भैरवदासोत
- १ रा० भाषरसी डूंगरसीहोत
- १ रा॰ अचळी भांणोत
- १ राठोड़ महेस पंचाइणोत

रै. तुरतः। २. २५। ३. जेतावत रौ। ४. जैतसी। ४. पत्तो। ६. रूपावतः। ७. जैतसीयोतः।

र. पहुँचा । 2. रातो-रात ग्रपने कपर ग्रावेगा । 3. बात-करते समय-लगा-इतने में । 4. पीछे भागकर । 5. सामने घूम कर खड़ा रहा।

१ रा० जैतमाल पंचाइणोत दूदावत रौ मेडतोयो

१ रा० रिणधीर राईसींघोत व

१ राठीड सांगो रिणधीरोत

१ राठौड़ ईसर घड़सीहोत

१ राठौड़ रांणो जगनाथोत

१ भा० पीराग भारमलोत

१ मां० देदो

१ राठौड़ महेस घड़सीहोत १ राठौड़ राजसिंघ घड़सीहोत

१ मांगळीयो वीरम

१ सा० तेजसी १ भा० तीलोकसी

१ भाटी पीथो

३ बारेट-१ जालप १ जीवो १ चोलो

१ तुरक हमजी

१ सुतरार भांनीदास

४८. पछी राव मालदे तो मेड़ता माथै कटक कोई नंह कीयी। तठा पछै मास पराव मालदे संमत १६१६ रा काती सुदि १२ काळ कीयी। राव चंद्रसेन पाट बैठी। सु चंद्रसेन रै भाई ग्रासीया जोर लागा। रजपूते नै रिएामल नै राव वीरस हुग्री । राव चंद्रसेन तो मेड्ते रो नांव लीयी नहीं।

संमत १६१८ रा चैत सुदि १५ रा० देवीदास जैतावत कांम श्रायी। तठा पर्छ राव मालदे वेगी हीज काळ कीयी। मेड़तो जैमल

१. रायसमोत ।

<sup>1.</sup> मृत्यु को प्राप्त हुछ।। 2. वर-भाव बढ़ा।

पातसाही तरफ था पायौ छै, सु भोगवे छै। रा० वीठलदास जैमलोत दरगाह चाकरी करे छै। रा० जैमल मेड़ते मुगल सरफदीन रा० देवी-दास वाळी कांम करने वेगो हीज दरगाह गयौ। जैमल नै सरफदीन घणौ सुष छै। जैमल रौ षसमानो ऊठे ही थकौ घणौ करे छै। युं करतां सरफदीन मांहे षामी पातसाहजी री तरफ ग्राई सु सरफदीन उठा सुं नाठौ सु रा० वीठलदास नै साथे लेतौ ग्रायौ। सरफदीन हागोळाई ऊतरीयौ। रा० वीठलदास ग्रजांणकरौ वरबार जैमल बैठौ थौ। तठे ग्राय ऊभौ रह्यौ, पगे लागौ। जैमल देव नै हैरांन हुवौ। तुरत दरबार सुं ऊठने मोहलां मांहै जाय नै पूछीयौ—तुं कांई ग्रायौ रि तरे वीठलदास सरफदोन रौ ऊवाको मांड नै कह्यौ। नै जैमल कह्यौ—तैं बुरी कोवो। तरें कह्यौ—सु तौ होणहार, सु चारौ कोई नहीं। तरें पूछीयौ—सरफदोन कठे रि तरें कह्यौ—हागोळाई ऊपर बैठौ छै। जैमल सरफदोन कन्है जाय मिळीयौ, वात-विगत कीवी, कह्यौ—माहारा मांणस नागोर छै सु सिताब मंगाय देवौ ।

५०. तरै रा० सादुळ जैमलोत नुं जैमल कितरी साथ साथे दे, सरफदीन रा चाकर पिण दोय चार देने नागौर नुं चलाया। इणों जाय नै मांणस कोट मांहे था काढ नै चलाया नै सादूळ वांसे थकी श्रावतों थो सु इतरे पातसाही श्रहंघी डाक चौकी था दौड़ीया। नागौर किणही जागीरदार नुं फरमांण ले श्राया—सरीफदीन नाठी छै, सरफदीन रा मांणस जांग न पावै। सु मुनसबदार थी सु श्रसवार २०० तथा ४०० सुं वांसे चढीयो, सु मेड्ते जातां श्रापड़ीयों । सु सरफदीन रा मांणस तौ कुसळै मेड़ते पहौता नै राव सादूळ जैमलोत कोस षंड वांसे हुश्रो जातो थी सु सादूळ नुं जगा। ४० सुं मार ने उबै पाछा वळीया। राव जैमल सरफदीन नुं तौ तुरत सीष दी। रा० जैमल रौ

१. प्रजांगाजको।

ग्रचानक ही।
 तूं कैसे ग्राया।
 एक कोस के फासले से पीछे-पीछे जा रहा था।

विचार दीठी—मांहार पात्साही तरफ था तूट पार पड़ी । पहैली ती वीठलदास नीसर नै दरगाह थी सरफदीन साथै आयी। पछ सादूळ इण भांत सराणी, वात कहै ए। नुं कांई ठीड़ रहो नहीं।

५१. तरै जैमल संमत १६१६ मेड़ती ऊभी मेलह नै मेवाड़ गयी, रांगों वधनीर दीयों। पछं संमत १६२४ रै चैत विद ११ अक्रवर पातसाह चीतोड़ ऊपर आयो। तरै रा० जैमल कांम आयो। मेड़तीयों रा चाकर चारण कहै छै—वधनीर सुं जैमल आदमी ५०० सुं चीतोड़ नुं गयों थी। पांच से आदमी साष-साष रा गढ चढीया था, सु इणां रा तो युं कहै छै—जैमल पांचसी आदमीयां सुं कांम आयो, पिण आदमी २०० तो जैमल रो साथ जैमल रा कांम आया छै, आदमी ''तो राठौड़ां जैतमाल इणां रै बडा रजपूत तिके हीज कांम आया छै।

भूरे बात एक सरफदोन दरगाह सुं बेमुष हु हु तिण री। पातसाहा री मां मके जात गई थी । सरफदीन बेगम साथ मेलीयो हुतो। सु उठ पोरां रा दरसण तो बेर नुं हुवे जो मरद रा छेहड़ा वांध , नैहीं हु मुजावर दरसण कराव नहीं। बेगम सरफदीन नुं कहा — तूं मोसुं छेहड़ बांघ। तिण उजर घणी ही कीयो पिण बेगम पातसाह री मां छेहड़ा मांड बांघ जात कोया छै। ह्यायां, पातसाहा कितराहेक दिन कुमाया करता तीणां घात घाली। पातसाहजी घणी बुरो मांनीयो। कहण लागा—पैहली मांहारी गुलाम थी। हिमें म्हांरी वाप हु हु नै जठ थी तेड़ाव के है गरदन मारीस तिके समा- चार सरफदीन रै उकील सरफदीन नुं लिप मेलीया। तिणसुं सरफदीम नाठी ।

१. नहींतर। २. उठा थी नीसरीयो।

<sup>1.</sup> वादपाह का पदा मेरे लिए समाप्त हो गया। 2. ज्यों का त्यों छोड़ कर। 3. विद्वुत । 4. तीथं यात्रा पर वादशाह की मां मक्के गई थी। 5. पति के दुवहें से स्त्री के घाचल का छोर बांघना। देवताश्रों की श्रभ्ययंना पतिपत्नी इस प्रकार करते हैं। ऐसी प्रया राजस्थान में भी प्रचलित है। 6. वरना। 7. नाराजगी। 8. बुलवा कर। 9. मरवा छालूगा।

५३. रा० जैमल श्राप तौ सरफदोन नुं पोंहोंचावण नुं सीरोही सुधों साथे गयों ने बांसै भाईबंघ नुं कह्यों थी—थे सारा वसी लेने बधनोर री तल्हेटी श्राय रहीजो । सु जैमल पाछौ वळतो बाड़ल मांहे होय बघनोर श्राया । रांणौ उदैसिघ पिण रूपजो रा भाषरां दिसा सिकार रमण श्रायों थी । पछै जैमल रैं गोडें श्राय दोलासा कर नै बधनोर करहेड़ो कोठार' दे नै जैमल नुं वास राषीया । रा० जैमल कांम श्रायों चीतोड़ । रांगा रै विषो घरती मांहे हुवी, तरें रा० सुरतांण केसवदासोत नुं रांणै गढ बोर गांव रूपजी सुं कोस ३ छै भाषर मांहे, सु दोयो हुतो । उठै इण री कोईक दिन वसी रही छै । उठै मेडतीयां री करायों श्रीचत्रभुजजो रो देहरी छै ।

48. तठा पछं बरस ४ तथा ५ रा० जैमल रा बेटा रा० सुरतांण के सोदास दरगाह गया छ। इएगं नुं मेड़ती ती तुरत हीज दीयी थी नहीं। के हीक दिनां रिणथंभोर नजीक मलारएगा री परगनो पात-साहजी रा० सुरतांण जैमलोत नुं जागीरी मांहे दीयी छ। सु मुलारणे भोमीया कसबै मांहै किलेदार रहै छै, तिएगं सुं उठै रहैतां उपाव हुन्नो । तठै रा० सुरतांए रै चाकरों मांणस १०० बेलदार तुरक भोमीयी छै, सु मारीयों छै।

४५. एक वात युं सुणी छै—संमत १६३७ तथा १६३९ रा० सुरतां जंमलोत नुं कोई दिन सोभत पातसाही री दीवी जागीर मांहे पाई छै। संमत १६३७ रा रा० सुरतांण दरगाह गयौ। पात-साहो मेडतौ दीयौ। तरै मांहोमांह गांव बांटतां रा० नरहरदास ईसरोत सुं अवणत हुई। तरे नरहरदास रा० केसोदास जैमलोत री भीर हुवौ । राठौड़ केसोदास नुं नरहरदास ले गयौ। उठे वीनतीं

१. कोठारीयो । २. १६३८ ।

<sup>ा.</sup> बसा दिया। 2. मंदिर। 3. कुछ दिनो के लिए। 4. ऋगड़ा हुआ। 5. भापस में। 6. भनबन। 7. पक्ष में हुआ।

कुंही लागै नहीं। तरे रा० केसोदास री बेटी पातसाह नुं परणाय नै आधी मेड़ती केसोदास ले आयी।

प्रद. पछै पातसाह री घाई काई गुजरात गई थी, तिका मेड़ते आई। राव सुरतांण सीरोही री घणी घाई साथे मेड़ता सुधी आयो छै। नै रा० सुरतांण केसोदास नुं पातसाह री घाई कहा।—मोनुं आंबेर सुधी पोंहचावो। तर इणां कहा।—इसड़ी घणी ही रांडां आवे जावे छै। तर इरा नुं नहीं पोंहोंचाई। पछै उवा आगरे गई। जाय नै पातसाह नुं कहा।—मोसुं मेड़तीयां इसड़ी कीवी, तिसड़ी कोई कर नहीं। कहै तो मांहारी चूंचीयां छै सु बाढूं का इणां था मेड़तो तागोर करो। पछे मेड़तो उतारीयो। रा० सुरतांण नुं वळे सरवाड़ दी। तठ बसी गई। नै रा० केसोदास री बसी नागे-ळाव रही। पछं सुरतांण रो बसी बरस १० तथा १२ सरवाड़ रही। तठा पछे संमत १६४२ पातसाह वळे मेड़तो दीयो। तर वळे रा० सुरतांण केसोदास फर मेड़ते आया।

५७. संमत १६४० निबाब षांनषांना नं गुजरात रौ सूबौ हुग्रौ। रा० सुरतांण जैमलोत पिण निबाब री ताबीन हुता। तिएो दिने गजो जाडेचौ गुजरात वडौ भोमीयौ छै। सुग्रहमदाबाद सहर रौ बिगाड़ जगौ एकांतरै दूजै दिन करै ही करै। फौजदार, सिकदार, कोटवाळ सारा पंच मुग्रा, जगौ किणही रै हाथ ग्रावे नहीं। ग्रसवार ४० तथा ५० लीयां सासतो प्रोळ मांहे बाजर मंढी भागले घाव फेरै । जगा रै नांव लीयां हिरण बांडा हुवै छै । एक दिन रा० वीठळदास

१. जगो। २. करै।

घाय।
 भ्रामेर तक।
 स्तनों का भ्रग्नमाग।
 जन्ता 5. श्रघीनस्थ।
 एक दिन छोड़ कर।
 प्रयत्न करके हार गए।
 मुहावरा—नाम से ही लोग भ्रस्यन्त भ्रातंकित हो जाते है।

जैमलोत, सींघल चांपी करमसी रो नदी संमरमती री तरफ नुं सेलसिकार गया था। सु पैलो कांनी सेहर रा लोग नाठा आवे छै। श्री
सेल-सिकार रम नीसरीयो पाछो आवे छै। तितर दुनी नाठी आवे छै। इण पूछीयो—इण भांत नाठा आवो छो सु बांसे किसो कटक आवे छै। तर उएगा मांहे समक्षणो आदमो थो सु ऊभी रह्यो ने कह्यो—जगो जाडेचो सदा अहमदावाद रो बड़ो बीगाड़ करें छै, सु आवे छै। तरे बीठळदास चांपे कह्यो—जगो किसड़ छै? तरे उणा कह्यो—जगा छांना न छैं। तरे इएगा कह्यो—थांसू छांना न छै, पिएा महे उळषां न छां तितरे जाड़ेचो जगो नजीक आयो, दीठाळ हुवी तरे जिणां नुं पूछता तिणां कह्यो—श्री कमेत घोड़े चढीयो लाल पाग हजार मेंषी पहरीयो आपे इतरे असवार मांहे सिरदार छै। दूजो रतनो जगो फलांणों फलांगों घोड़े चढीया सारी गुजरात बीगाड़ जगो रतनो छै। बात करतां बार लागे , इएगां उणां उप्र नांषीया , तठे मामलो हुवो । जगो रतनो रा० बीठळदास सींघल चांपो आदमीयां १० तथा १५ सुं मार लीयो।

४८. रा० सुरतांण नुं षबर हुई नहीं ता पैहली नवाब नुं षबर हुई। जगो किणी हींदू मारीयो। नवाब आप चढ उठ आयो। सारो सूबा रो साथ चढ आया। रा० सुरतांण चढ आयो। नवाब पूछीयो थे कुण छो ? तर रा० बीठळदास सी० चांप कह्यो महै रा० सुरतांण जैमलोत रा चाकर छां। नवाब बोहोत राजी हुवी। जगा रतना रा माथा बाढीया नै सेहर माहे नवाब लायो। सेहर माहे लायक आदमी था तिणां नुं इणां री हकीकत पूछी। सेहर रा लोग कह्यो पातसाह रो बडी परताप, नवाब रो बडी भाग, आज जगो रतनो मारतां पातसाहजी र गुजरात घरी रस पड़ी । रा० वीठळ-

<sup>ा.</sup> साबरमती। 2. दुनिया। 3. मागी हुई। 4. फौज। 5. छिपा रहे जैसा नहीं है। 6. पहिचानते नहीं है। 7. दिखाई दिया। 8. मुहावरा—बात करते समय लगा इतनी देर में। 9. इन्होंने उन पर हमला बोल दिया। 10. उससे पहले। 11. पूरी तरह कब्जे में ग्राई, मधिकार का भ्रानन्द देने लगी।

दास नुं नबाब फरमायी—थाहांरी ग्ररज होय सु करो, तिकुं हूं पात-साहजी सुं ग्ररज कर नै थांनुं दराउं तरें रा० बीठळदास चांपे ग्ररज की—म्है रा० सुरतांण जैमलोत रा चाकर छां, नबाबजी राजी हुवा छी तौ राठीड़ सुरतांण नुं मेड़तौ दियौ । तठा पछै नबावजी दीरायौ।

प्रश्. संमत १६४२ रा फागुण सुदी ३ इणां री वसी मेड़ते आई। संमत १६४६ रा॰ सुरतांण काळ कीयों कहै छै। आधी सुरतांण नुं मेड़तो हुती। आधी रा॰ केसोदास जैमलोत नुं हुती। रा॰ सुरतांण रा मांणस मेड़ते सहर मांहै कोटड़ी तठ रहता। नै रा॰ केसोदास रा मांणस मालकोट में रहता। संमत १६४६ रा सुरतांण काळ कीयो। मेड़तो बलभदर नुं सुरतांण री तागीरी हुवी।

६०. संमत १६५३ रा बलभदर सुरतांणोत काळ कोयी, मेडतो रा० गोपाळदास सुरतांणोत नुं सुरतांण रे बांटे हुग्री। ने केसोदास री बांट केसोदास भोगव छै। संमत १६५६ दिषण मांहे बीड सहर बार सिरदार पातसाही फीज में सेरषां जोधा तिण ने चांदबीबी रे लोग सुंवेढ हुई। पातसाही फीज हारी। तठ रा० गोपाळदास सुरतांणोत रा० केसोदास जैमलोत राठीड़ दुवारकादास जैमलोत तोने ही मेडतीया कांम ग्राया। कछवाहा राजा जगनाथ रो वेटी मनतुप पिण उठ कांम ग्रायो छै। ग्रा लड़ाई बीड सहर रे बारे नदी छे तिण ऊपर हुई छै। का० मनतुप री छतरी छैं। बेढ हारी, सेर षोजो नास नै पाछी कोट मांहे पैठो। पछै रा० गोपाळदास रो हेंसी ग्राध रो रा० जगनाथ गोपाळदासोत नुं हुवी ने रा० केसोदास ग्राध कान्ह-दास केसोदासोत नुं हुवी।

१. दीरावी। २. सेरपीजी थी। ३. मनरूप। ४. कनाईदास।

<sup>1.</sup> सुरतान के हिस्से का। 2. स्मारक बना हुआ है।

- ६१. तठा पछै रा० जगनाथ गोपाळदासोत नै कछवाही राजा रांमदास उदावत अदावद हुई। तर संमत १६१८ री उनाळी सुं जगनाथ री बंट आधी मेड़तो अकबर पातसाह राजा सुरजिसघ नुं दीयो। आधी रा० कान्हीदास केसोदासोत नुं हुती। तिणां दिन कान्हीदास रा मांणस सेहर री कोटड़ी रहता। राजाजी री कांमदार मालकोट मांहे रहती।
- ६२, पछै रा० सं० १६६१ रा० कान्हीदास काळ कीयो । पछै मेड़तीया बडा-बडा ठाकुरां ग्रसवार २००० साथ लेनै' दरगाह गया । इन्दरभांण नुं पातसाहजी कबूल कीयो नहीं । पछै संमत १६६१ रा० कान्हीदास रो ही ग्राघ राजा सुरजिसघ नुं ग्रकबर पातसाह दोयो । तिको राजा सुरजिसघजी जीवीया तठा सुधो मेड़तो रहो ।
- ६३. संमत १६७६ रा भादवा सुदि १ महैकर काळ कीयो ।
  राजा गजसिंघ नुं जोधपुर रो टीको हुवो । तरं मेड़तो तागीर हुवो ।
  साहेजादो पुरम नुं माल घासमारी था हुवो । अबु अमीन होय आयो ।
  कीरोड़ी एक हाजी इतबारी दूजो मीरसक़ारे ह्वाले आधो-आध परगनो सोंपीयो । बरस २ अबु रो हाकमी रही । पछ संमत १६७६ रे
  बरस था साहाजादे पुरम सारो परगनो आपरा चाकरां रजपूता नुं
  जागीरी माहे बांट दीयो सु बरस २ रह्यो । संमत १६७६ रा वैसाष
  तहल, विगत गांवां रो—
- ६४. २०४ गांव सुं कसबी ती राजा भीम ग्रमरावत सीसोदीया नुं दीयो । राजा भींव ग्राप मेड़ते ग्रायो । संमत १६७६ रा काती सुदि १५ ग्रबु मेड़ते ग्रांण ग्रमल कीयो । ग्रबु काबो ग्रमीन कीरोड़ी २ साथै हुता । तिण रै हवालै पटी ५ हाजी इतवारी रै—१ हवेली १ ग्रणंदपुर १ फलदु १ मांडरो १ राहण। मीरसको रै हवालै

१. यो तो कपूत सो (अधिक)। २. सफारे।

<sup>ा.</sup> हेष। 2. तब तक।

पटी ४ हुई—१ रेयां १ मोकालो १ देघाणो १ म्रलतवी। बरस २ म्रबु रो हवाली रही। संमत १६७६ संमत १६७७ ऊपना—

३२५०००) संमत १६७६, ४७५०००) संमत १६७७, संमत १६७६ रा जेठ मैं पातसाह जांहांगीर अजमेर आयो। पुरम फिरीयौ तरै मुदार सारी परवेज ऊपर धरी। तरै मेड़ती परवेज नुं दीयौ। फीजदार सादत वेग कीरोड़ी सेष ऊपर जेठ में आयो। संमत १६८० घासमारी लीवी।

रा॰ भींव कीलांणदासीत नुं गांव श्रणंदपुर।
रा॰ प्रथीराज बलुवीत नुं रैयां।
रा॰ महेसदास दलपतीत नुं बडाली।
रा॰ ईसरदास कीलांणदासीत नुं रोहीसी।

६५. संमत १६७६ री माल घासमारी राजाजी रा जागीरदार लीवी थी तिण रै मामलै रा॰ राजिसघ षींवावत अबु कन्है आय दिन २० मेड़तै रहा। रुपीया ५०,०००) पचास हजार रोकड़ देनै मु॰ वेला नुं अबु कन्है राषीयी थी। का चाकर वेला रै अबु रै बेढ हुई थी, मोनुं फारकती करदे तरै फारकती कराय ले आयी।

६६. तठा पछ संमत १६७६ रा फागण में पुरम साहिजादों पातसाह जाहांगीर सुं फिरीयों। श्रीजी देस मांहे हुता। पातसाह पुरम रे बेढ दिली नजीक हुई। उठ मोहोबतषां कीवी। राजा वीकमादीत बांभण माराणों। पुरम भागों। जाहांगीर पातसाहि श्रजमेर नुं श्रावतों थो, माहाराजा श्री गजसिंहजी चाटसु कन्है जाय पातसाह

१. इबारत के कम में दोनो प्रतियो में भिन्नता है।

विमुख हो गया।
 जमीन का कर विशेष जो पशुश्रों की चराई के श्राधार पर
 श्रिया जाता था।
 हिसाब का निवटारा।

जांहांगीर सुं मिळीया। मुलाजमत कीवी। पातसाह ग्रजमेर ग्राया। उठै सुं साहजादा परवेज नुं वळे ग्राहद कर नै नवाब मोहोबतषां मुंहडें ग्रागे मुदाइत कर षुरम वांसै विदा कीया। तद नबाब राजाजी री घणी सुपारस कर नै हजारी जात ग्रसवार हजार इजाफी करायो। मुनसब बधीयो। नबाब परवेज साथे लीयो। पिण तलब भरपाई नहीं। तिण समै रुपीया ६७५००) मांहे फळोधी पाई नै ग्रजमेर रा सोबा रा षालसै रा परगने रा सार साहजादै परवेज नुं हुवा। तिण मांहे मेड़तौ ही परवेज नुं हुयो।

६७. पछै मेड़ती साहाजादी परवेज सेंद नुं जागीरी मांहै थी'। तरै नवाब बीच रा० राजसिंघ षींबावत नुं राजाजी वेळा ४ तथा ५ गाढपुर कहाड़ीयौ-इतरा दिन म्हें राजा सुरजिसघजी री षाटी षाई, षाय नै सारी जमीयत राषी हुती। जुम्हांनुं नबाब सुहारे मेड़ती दीरावै छै। सु यांहरा रजपूत मेड़ता री उमेद माथै मांहां कनै इतरा दिन रहता था। हिमें मांहांरै रजपूते दरबार मांहे सुणीयौ साहाजादो मेड़ती किणी भ्रौर नुंदेवै छै, सु मांहांरा रजपूत सारा परा जाय छैं। नै मांहारी मुनसब नबाबजी इजाफे करायी छै तिए। री म्हे तलब पाई ही न छै। पछै नबाब साहिजादै परवेज सुं ग्ररज कर नै साहिजादैजी तरफ सुं मेड़ती दीरायौ। तालीको लिष दीयौ। राजाजी तालीको देस नुं चलायौ। पछं रा० कान्ह षींवावत भंडारी लूंणौ तालीको ले मेड़ते श्राया। श्रागे परवेज रा श्रादमी मेड़ता मांहे हुता तिणां एक बार उजर कीयी । पछै रा० कान्ह भंडारी लूणै उए। बीच श्रादमी फेर नै कूंही देई-लेई उएां नै सीष दीवी । संमत १६८० रा भादवा विद प्रमल कीयौ। दरगाही मुनसब मैं न पायौ⁵। साहाजादा री म्रापरो तरफ सुं रुपिया २,०००,००) मांहे दीयी, दाम ८०००००।

१. साहजादां नूं जागीर में देतो थी।

कल ही, शीघ्र ही ।
 चले जा रहे है ।
 आपित उठाई ।
 दे ल कर ।
 बादशाह की भोर से प्राप्त नहीं हुआ ।

६८. तठा पछं बरस २ नबाब महाबतषांन दिषरा परवेज रै मुंहडा श्रागे<sup>1</sup> थौ सु पातसाह जांहांगीर नुं षुरासांणीये भषाई नैं<sup>1</sup> उठा सुं उरौ तेड़ायौ। पातसाह री हजूर सुं संमत १६८२ उमराव सारां नुं फरमांन ले फदाईषांन बीरांनपुर श्रायी। साहजादो सारा उमराव नबाब साथे चालएा नुं तयार हुवा । बारै डेरा श्राय कीया । राजाजी डेरै बैठा रहा'। तरै साहजादो सारा उमराव बोहोत भली मनायौ। दरगाह नुं चालीयौ तरै श्रीजी नुं कही नै रा० राजसिंघ नी नुं फिदाई-षांन साथे ले लाहोर गयौ। फिदाईषांन लाहोर जाय मुलाजमत करी। रा० राजसिंघ षीवात्रत नुं श्रीपातसाहजी रै पांवां लगायौ । राजसिंघ-जो रो फिदाईषांन बोहोत तारीफ कोवी। तिण समै षोजौ भ्रबदल-हसन पातसाही दीवांनी कचेड़ी छै। षोजै अबदलहसन मुनसब रौ हिसाब कर नै पातसाहजी सुं मालम कीयौ—मेड़तो राजाजी नुं दरगाही मुनसब मांहे दीयौ न छै। महोबतषांन रायत<sup>3</sup> कर नै साहिजादा कना दीरायौं छ। मेड़तो तागीर में लिषीयौ। पछै फिदाई-षांन पातसाहजी सुं मालम कीयौ-राजाजी मुजरौ कीयौ हुतौ, इजाफा रौ उमेदवार हुतौ , तठै सांमो मेड़तो कासुं समक तागीर करौ छौ ? तरै पातसाहजी अबलहसन सुं फेर-फेर कर हुकम कीयौ। मेड़तो बरकरार रषायौ, दांम लाष-२००००० मांहे नै रुपीया ४००००) इजाफै हुवा। इण तरै कर मेड़तो रुपीया २५००००) भ्रढाई लाष मांहे हुवी।

६९. तठा पछै संमत १६८६ नबाबषांन नुं बीजापुर ऊपर साहजहां पातसाह घणा हींद्र मुसलमांन साथे मेलीयौ । तद राजा राजिसघजी नुं पिण असपषांन साथे मेलीया था सु असपषांन नै

१. तरे साहजादो उमराव सारा पाछा श्राया (श्रिषक)। २. श्रवल्रहुसेन। ३. रवायत। ४. श्रासवर्णन।

<sup>1.</sup> बहुका कर । 2. मनसब में वृद्धि का समीदवार था।

राजाजी बणत न हुई। असपवांन पाछी आयी, तरै श्री माहाराजाजी रो घणी गिलो कोयी । तरै घरती सारी मांहे इजाफी कीयी । तरै दांम २००००० इजाफी वळे मेड़ता माथै कीयी। सारी रेष दांम १२००००० तिण रा रुपीया ३०००००) हुवा।

- ७०. संमत १६६४ रा जेठ सुद्धि ३ राजा गर्जासंघजी काळ आगरे कीयो । संमत १६६४ रा आषाढ वदि ७ पातसाह साहजहीं राजा श्री जसवंतिसहजी नुं जोधपुर रौटीको दियो । तिण दिन दांम लाप २००००० वळे मेड्तै ऊपर अधीया । तठे दांम १४००००० हुवा। तिण रा रुषीया ३५००००) हुवा।
- ७१. परगने मेड़ता री चक संमत १६३० कीरोड़ो कर मूळे मापीयो थो। सु कांनुगे रूपचद हरबंस मंडाई। सेड़ते लारै घरती बीघा लाष २६१२६४६ तिण मांहे बाद रा पहाड़ सोर जंगळ नदी जाळा जीवा २१५४३० । बाकी जराईती लाइक बीघा लाष २३६६४२५ तिण री विगत—

| १२७२१      | गांव षेड़ै, रा      | ४५७८५॥१            | हौदच      |
|------------|---------------------|--------------------|-----------|
| १५६८७॥२    | नाळा षोहळां         | २४१३८।।१           | सोरकलर    |
| १३३४१      | नदो                 | ३७२५               | सीगदंती " |
| २३६६४२५॥।३ | जराईती <sup>5</sup> | ७६६                | चाहकुड़ी  |
| २०३२।४     | राह                 | ३६३६६ <sup>४</sup> | पाहड़ी    |
| ११६२१      | थळी                 |                    |           |

१. २६१२६५८ । २. २१६४३०ूँ। ३. २३६६४१ । ४. २३६६४१४॥।३ । ४. वागदांतो । ४. ५६३६९ ।

<sup>ा.</sup> खुव बुवाई की। 2. कर की रकुम बढ़ाडी। 3. बढ़े। 4. जमीन का हिस्सा।
5. कृषि योग्य भूमि।

### ७२. पटी वार घरती बीघा तिए। री बिगत—

| ग्रासांमी             | जुमलो           | बाद                  | हासली क <sup>व</sup> |
|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| कसबे मेड़ती तथा हवेली | १२४०४०          | १३१६१                | १११८८६               |
| तफै ग्रग्ंदपुर        | ३४४८३०          | ४८८४८                | १२४६२२               |
| ,, कलरो               | ३३८३१४          | 33388                | २१३३१६               |
| " मोकालो              | <b>३८१</b> ५४३  | 39878                | ७१३३५६               |
| " राहण                | ३१६६३०          | 2888                 | ३०८१८१               |
| " मोडरो               | २७६११६          | १३७४१ ै              | २६२३४६               |
| " ग्रलतवो             | १६४६०६          | <i>७</i> ४ <i>६७</i> | १८७४८६               |
| "देघांणो              | २७२८६७          | १३४८३                | २५६२६४               |
| ,, रेयां              | <b>३</b> ४२३५७³ | ३३६०७                | 382080               |

२६१२६५८ २१५७०४ २३६७५२४

७३. परगने मेड्ता रौ कुल सालीणो —

| जमै रुपीया बैठा | श्रासांमी |
|-----------------|-----------|
| २६५०१=          | संमत १७०१ |
| ३८१६०८          | संमत १७०२ |
| <b>३३४३६४</b>   | संमत १७०३ |
| २०७८३२          | संमत १७०४ |
| १६५५६७          | संमत १७०५ |
| २७३३०७          | संमत १७०६ |
|                 |           |

१. १३७७१ । २. ३४२३६७ ।

\_\_\_\_\_

<sup>3.</sup> कर वसूल करने लायक।

| <b>१६६३६७</b>           | संमत १७०७ |
|-------------------------|-----------|
| <b>२</b> ६१७४२          | संमत १७०८ |
| <b>३</b> २४६ <b>२</b> ४ | संमत १७०६ |
| १८४१३७                  | संमत १७१० |
| ३४८३२५                  | संमत १७११ |
| १८३४१५                  | संमत १७१२ |
| २४७१६६                  | संमत १७१३ |
| <b>५४६४११</b>           | संमत १७१४ |
| १६९५२०                  | संमत १७१५ |
| ४१२०००                  | संमत १७१६ |
| <b>५५२३०६</b> ° ′       | संमत १७१७ |
| ४७१३०१                  | संमत १७१८ |
| ३२८४७६                  | संमत १७१६ |
| १६०४५०।।)               | संमत १७२० |

# ७४. परगने मेड़ता रो तफा वार कुल सालीणी-

| भा         | सामी          | जुमलो   | हवेली                          | द्माणंसपुर | मोकालो             | कलरू               |
|------------|---------------|---------|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| <b>₹</b> o | \$00\$        | २६५०१८) | २२०५१)                         | ४६५३४)     | <b>३७७२३)</b>      | २१=६२)             |
| सुं ०      | 9009          | इद१६०५) | २८४२३)                         | ६८७७७)     | ४७२००)             | २८८०२)             |
| £,0        | <b>₹</b> 00\$ | इइ४३६४) | १६२७०)                         | ७५५५२०) ३  | इइ३३४)             | (08038             |
| सं०        | ४०७४          | २०७८३२) | १२४२७)                         | ५६२६८)     | 88068)             | ४६४४) <sub>३</sub> |
| सं०        | <b>१७०</b> ४  | १६४५६७) | <b>८०१६)</b>                   | ४०७४०)     | ७३८६)              | २६५१)              |
| सं०        | ३७०६          | २७३३०७) | १७६६३)                         | ५८२८३)     | (33088             | १२५३४)             |
| सं०        | १७०७          | १६६३६७) | <i>£X</i> &&) <sub>&amp;</sub> | (330KK     | ११५०७)             | २६१७७)             |
| सं०        | <b>१७</b> ०5  | २६१७४२) | १८७४७)                         | ७४६५१)     | 7E3XE)             | <b>\$2008</b> )    |
| स०         | 300\$         | ३२४६२५) | २६२२७)                         | ६७६२४)     | <b>x</b> \$\$\$\$) | १६५२०)             |
|            |               |         |                                |            |                    |                    |

१. १४२३०२)। २. ४७५०२)। ३. ४६६४०)। ४. ६४२४)।

मोरवाड़ रा परगनां री विगत

सं० १७१० १८४१३७) १४५२६) इ६७५४) १४०७४) ७५०७) सं० १७११ ३४८३२५) २४१३४) ६३५५४) ४३८२६) **२२६३**5) सं० १७१२ १८३४६५) ११६६२) 🤊 ३५११५) (६१७३ (8E038) संव १७१३ २५७१६६) १६६२८) प्रदर्भ } ४३२४५) \$७४४४) १६५५५) ३ सं० १७१४ २४६२११) ४७२२८) ३९००५) १६४२५) ३१८५६) सं० १७१५ १६६५२०) १४५०१) २३०११) ५७६७) सं० १७१६ ४७६६६५) ३३३३४) ४२५६४) प्रदूष १०) इ६६२७) सं० १७१७ ११३३२१) प्रश्ह् १३३२४०) इ६२३०) १७०५१) सं० १७१८ ४४७०७१) २२२४०) ६६०२०) (०६७७०) ४६१२५) १११६६) सं० १७१६ ३२८५७६) १७२२१) **३४६७१)** ६१३६०) १४६६) सं० १७२० १३६६०३॥) **8€≥**\$} ४३७५२) ४७६३॥) सं० १७२१ १८१६२६) (०३६७) \$ **\$** & \$ X X \$ **)** १६३६७) ११११६१)

## ७४. मेड़ता तफा वार कुल सालीणी —

| S                               |                    |          |
|---------------------------------|--------------------|----------|
| रेह्रग्र³                       | मोडरो              | श्रलतवो  |
| १८३८४)४                         | १३३४) <sup>६</sup> | १६५१४)   |
| २१०२६) ह                        | <b>પ્</b> યપ્ય)"   | १८००५)   |
| १५०६६)=                         | ४५३६२)             | १६१८२)   |
| <sup>-</sup> ४३७०) <sup>६</sup> | २३१६२)             | १११६८)   |
| २०८४)                           | १३०४०)             | 5080)    |
| १००६८)                          | ३०११५)             | १५५५२)   |
| २३६२)                           | <b>८७६०)</b>       | 5277) °° |
| १२२०७)                          | १६५७४)             | १७२०१)   |
| १८६८८)                          | ४४६१३)             | 50x5E),, |
| 5009)                           | २०७६५)             | १२१०५)   |

१. १६६२६) । २. १८८६४) । १. रायसा । ४. १६३४४) । ५. ४१३३४) । ६. १६०२६) । ७. ४४५४४) । ८. १४०६६) । ६. ४७७०) । १०. ८४२२) । ११. २०४३६) ।

| रेह्रग्       | मोडरो                   | ग्रलतवो          |  |  |
|---------------|-------------------------|------------------|--|--|
| १८२६४)        | प्र <b>५</b> ३६)        | १८७२४)           |  |  |
| ५४०६)         | २५०६३)                  | ७४७०)            |  |  |
| <b>६४</b> २०) | ३१३०६)                  | १६ई३१)           |  |  |
| ११७६२)        | ३१८६६)                  | १५३६१)           |  |  |
| ४२३३)         | १३४५८)                  | १३४७६)           |  |  |
| ३२८३६)        | 50808)                  | 4080X) ;         |  |  |
| १३३६६)        | ७२५१२)                  | ३१२२४)           |  |  |
| ३२०६४) °      | (४४३६७                  | ३३२४२)           |  |  |
| २२०२५)        | (80x5x                  | २०४७८)           |  |  |
| २०१४)         | ७५७५)                   | १००४८)           |  |  |
| ६२३१)         | २२७२८)                  | १५३०५)           |  |  |
| देघांणो       | रे                      | यां              |  |  |
| ४०४२७)        | 1                       | ४७१८८)           |  |  |
| २६२५०) २      | •                       | ६६८७०)           |  |  |
| ४१७४८)        | •                       | ६=६२७)           |  |  |
| २४६५२)        | !                       | ४६३००)           |  |  |
| १४४२५)        |                         | ४८६००)           |  |  |
| ३३२२६)        | •                       | <b>६२०</b> ५७) ³ |  |  |
| १४२७४)        | <b>५३४</b> ८२)          |                  |  |  |
| ३२०२२)        | (303F3                  |                  |  |  |
| ३८७२५)        | <b>६</b> ६० <u>8</u> ७) |                  |  |  |
| २०८४४)        | •                       | ४५५२१)           |  |  |

१. ३२०६४) । २. ४६२४०)। ३. ६२०४०)।

```
मारवाड़ रा परगनां री विगत
57
  ३७०२१)
                        ६६२१६)
                        ३७६६६)
  २०४५२)
                        ४४३४१) व
  २२८२२)
  २११५३)
                       ४४६१६)
                       ३३६८६)
  १७५२६)
  प्र१०१५)
                        ८२२४३)
  ७४६२४)
                       १२८८४७)
  ६०८७३)
                       १०४७६२)
                        ७३६६७)
   ३६६२३)
   १२७३३)
                        ४६१३८)
                        ३८७६४)
   २६१६६)
    ७५. परगनी मेड़ती षालसै हुवी छी तिण री ठीक-
                            जमै रुपिया श्रासांमी
जमै रुपिया
            श्रासांमी
                            १२३८३४) र सं० १६६३
 १०५२६२) · सं० १६६२
 १५२४५१) ,, १६६४
                            ११५४७६)
                                          १६६४
                                       ,, १६८७
                             १३४४८) ³
 १६१८४६) " १६६६
                                          १६६६
 १२४४३५) " १६६५
                           १४२५४५)
                                       2)
                                          १७०१
                           १३८१६१)
 १४५१६२) ,, १७००
                                          १७०३
 २०५६०१)
           ,, १७०२
                           १८७१५०)
                                          १७०५
           ग १७०४
                            ८६४२४)
 १११६६८)
                                          १७०७
                            ७३७४६)
 ११६६६६)
           " १७०६
  *(x 5 3 3 3 )
                           १३६०८०)
                                          3008
           ,, १७०५
                                       ,,
                                          ११७११
                           १८७४०६)
               १७१०
  ८४६७०)
 १. ४४३६१)। २. १२३=५३)। ३. १३४४५०)। ४. १०६६३४)।
```

```
११०४६६) सं० १७१२
                                  सं० १७१३
                        १५२४१६)
१२४७६०)
          १७१४
                         ६८७३२)
                                     १७१५
१६१३७०)
                        १४२३७७)
        ,, १७१६
                                     १७१७
          मोडरो
                  ग्रलतवो
                           देघांणो
                                    रेयां
  रायण
 २०१४)
          ७८७८) १००४८) १२७३३)
                                  ४६१३८)
         २२७२८) १५३०५) २६१६६) ३८७६४)
  (१६६३
```

७६. परंगने मेड़ता री बसती संमत १७२० रा काती मांहे मु॰ नंगसी मांडी, तिण री विगत—

२५१२ माहाजनां री लांहण-

२१५८ बांणीया— १३७१ स्रोसवाळ

४**५१** महेसरी

१६१ ग्रगरवाळ

७५ षंडेलवाळ

२१५५

३५४ बीजी जात लाहण भेळी पावै-

२८२ भोजग

४० षत्री

२८ भाट

४ निरतकारी<sup>1</sup>

४४६

२५१२

१. लाहीगा।

<sup>1.</sup> नाचने गाने का पेशा करने वाले।

```
६६६ बांभण सारी न्यात-
       ५२ पोकरणा
       १३ राजगुर
       ४२ गूजर गौड़
      १४० पारीक
       ५४ दाहमा
       ४४ सारसुत¹
         ७ संषवाळ उपाघीया
      १०५ सिरीमाळी²
        १४ गुजराती
       ५० गौड़
         ७ सनावढ े
      ६६६
 ५३ कायथां रा घर तेपन छै-
       ४२ बीसा, ७ दसा, ४ भटनागर।
  १ षत्री तोडरमल
१६० रजपूत
२१२ सीपाई-
        ३१ पठांग
       १२४ तुरक सिबंधी<sup>२</sup> तोपची
       १२६ देसवाळी
        ११ काजी
```

२६२

१. सनावड़। २. तरकसबंध।

<sup>1.</sup> सारस्वत । 2. श्रीमाली । 3. कायस्य ।

## = गेरू तबाब ईसर रा बेटा।

## २१२४ पवन जाती

| ११४ दरजी        | १८२ माळी        |
|-----------------|-----------------|
| ६१ सोनार        | ६१ सोनार        |
| ६७ नाई          | ६२ तेली         |
| . १० नीलगर      | ३१ कलाळ         |
| १२ सिकलगर       | ५१ छींपा        |
| १० षेलवार       | <b>८१ काहार</b> |
| २७ कसारा ठंठारा | ११ लोहार        |
| ५४ षाती         | ३३ घोसी         |
| २३ तंबोळी       | १३७ मोची        |
| २० साबणगर       | ३० जटीया वणगर²  |
| ३४ कुंभार       | ६० भड़भूंजा     |
| १८ गांछा        | ६ तीरगर         |
| ३५ बाजदार       | ११ लषारा        |
| ११ भरावा        | ५७ पींजारा      |
| ३८ सिलावट       | १० घांची        |
| १११ धोबी        | २१ सोदागर       |
| ३ नाळबंघ        | ६ षराघी         |
| २९३ जुलाहा      | १०५ मुलतांणी    |
| ४४ कसाबगर       | २ तबाब          |
| १७ मुंजड़ा      | ५० डाकोत        |
| २ चीतारा¹       | <b>८</b> हमाल   |

I. चितारे। 2. कपड़े बुनने वाले।

 १ बाजोगर
 ४ भड़ीहार

 ४ बाबर नाई
 १ सरगरो

 ४५ पटोक
 ४५ वळाई वणगर

 २६ जटीया ग्रंघोड़ी रंगे

 २१ नगर-नायकां¹

 ७ ग्राचारज षंपण-षोसा

२१२५

#### ११ फकीर घरबारी<sup>2</sup>

# ७७. °[ मेड़ते री बसती री गोसवारी संमत १७२० काती बद १० सुधी —

| _         | ४८६०      | <b>५</b> ८५७ | २०३]     |
|-----------|-----------|--------------|----------|
| फकीर      | \$ o      | १०           | •        |
| पवन जात   | २१२५      | १६४४         | १८०      |
| बीजी जात  | ४६०       | 398          | ११       |
| कायथ      | <b>x8</b> | प्रष्ठ       | o        |
| महाजन     | २४१२      | २४१२         | •        |
| बांभण     | ६६६       | ६५७          | 85       |
| श्रासांमी | जुमले     | बसता         | छांड गया |

७८. परगने मेड़ता रा कानुगोवां रै पटी इण भांत उणा रै छै—

१. 'ख' प्रति का प्रंश है।

<sup>1.</sup> वेदयाएँ। 2. घर गहस्थी। 3. तक।

१॥ पटी पंचोळी रूपचंद सूरजमल भींवाणी रै

॥ हवेली

॥ राहण ध

॥ अणंदपुर

811

१।। पटी पंचोळी हरवंस मोणक भंडारी रै

कलक ै ॥ रेयां

811

४ पटी छतरसिंघ जादवदास जोगीदास श्रणंदीदास रां री-

३॥ पटी तो हेंसै ३ बराबर—

१ वंटी छतरसिष

१ जादवदास, जोगीदास

१ ग्रणंदीदास

३ हेंसै

पटी ३।। विगत हेंसै ३—

।। पटी रेयां री जोगीदास<sup>3</sup> पावै, मुहम जिजमत<sup>1</sup>

कर-

X

१ पटी कानुगो करमचंद गंगारांम पानै, देघांणो।

१. रायगा। २. कलरो। ३. जादुदास।

I. फीज में नौकरी देता है।

१ पटी कानुगो गुजरमल रा बेटां पोतां रै पानै, मोकालै-

॥ मोकालो भारमल

।। लिषमीदास जीवराज पिरथीराज

१ पटी मोकालो

ह पटी इण भात बांटी छै।

#### परगने मेड़ता री श्रमल दसतूरी

७६. संमत १६६१ रा राजा श्री गर्जासघ रै श्रमल में लेता, घासमारी—

ग्रसल जमें इण भांत प्रत रु॰ १) दुगणी ४०

गाय १ दुगणी ५

भैंस १ दुगणी १० ३॥) व बरठो १ दुगणी ४

भोटे<sup>2</sup> १ दुगणी प्र

XII

घासमारी रौ ऊपरले लेषै कोई पईसा हुवै तिण रा रु० १००) लार रु० ४।।), पेहला सही पनरोतरा लेता, संमत १६६२ सही म्रठोतरा छोडी, संमत १७०८ सही तीड़ोतरा छोडी ४) षरच चीड़ो तरा १॥) रोकड़ी ।

१. भारमल । लिपमीदास । जीवराज । प्रिथीराज । २. ६० ।) ।

नवीन राज्याधिकार स्थापित होने के श्रवसर पर लिया जाने वाला कर।
 भैस की वच्ची, छोटी भैस।
 वकरी।
 भैड़।
 १०५).
 सौ रुपये पर पांच रुपये।

साष षरीफ सीयाळू।
भोग ग्राध बंटाई।
फीयाली कहण नुं सं १ रु० ६।, पिण ७।। लै छै'।
रोकड़ी सीयाळू लारै।
कड़बी भोग मं० १ द० १ रु० १००) रु० २।।)।
कड़बी रा रुपियां लेषै कीया हुवै तिए। रुपियां १००) प्रतसही दोढोतरा रुपया १।।।

प्रायल वर्गा वीघे १ रुपयो १।=)
तरकारी वीघे १ रुपयो १।=)
बण वीघे १ रु० ।), षरच लागतो, रु० संमत १६६२ छूटी।
काचरे वीघा १ रु० ।) दां० २।।)।

षरच भोग रें रु० १००) सहीसतोतरा हुती। संमत १७०८ राजा जसवंतिसघजी सहीतीड़ोतरा छूट कीया, बाकी सहीतीड़ोतरा वाजे रकमां षरड़ा री साष बड़ै गांव १।

- २०) बळ रा तथा २५)। षळा ऊठतो घुघरी दे ।
  - ४) दोत पूजा<sup>8</sup>।
  - ५) ेपाठा कागळ<sup>6</sup> ।
  - २) षरड़ा रा<sup>3</sup> । ३६

१. भवतेरीएो कहेक ले ('ख' प्रति में अधिक)। २. १०७)। ३. ५) सुच उदोधी,

१) फड़ उपाड़ग्गी, १) पोतदार (प्रविक)।

प्रति सैकडा।
 श्रमाज निकालने का काय पूरा कर लेने पर कुछ श्रमाज लगान के इप में देते हैं।
 दवात-पूजा।
 कागज श्रादि के।

तिण रा संमत १७१४ म्रसाढ में बड़ै गांव रु० १०), छोटै गांव रु० ५) कीया।

१ भरोती साष रो रु॰ १)

१ घांणी रु० १॥ा≡)

१ चोहा रु ।=)

कणवारीयाँ रौ लागै। पेटीयो ग्राटो घीरत पावै। भोग वण १) सेरड़ा, ताली १ दुगोणी ६, बंटै जाई दुगोणी ३, लबायचै रा दु॰ २) छूट नवै थांन रौ दु॰ बोरा दु॰ २) छूटा।

साष ऊनाळू—

भोग

सेंवज पांच दुवा लार कांई नहीं।

कयाली सेंवज पीयल दोनुं लेवै।

पीयल हेंसो ३ लार म० १) भोग सेर १॥।

रोकड़---

श्रफोण<sup>1</sup> वीघै १ रु० २॥) २।

षरबूजे वीधै १ रु०१)

तरकारी वीघे १ रु० १।=)

इग् रेष रड़ैकीया रु० १००) रुपिया दा।) लागता। तिण में सईतीड़ोतरा संमंत १७०८ छूटी। सही साढ पीचोतरा रुपिया था।) हिमें दै छै।

१. वीहाव। २. घांन। ३. १०३)।

<sup>1.</sup> श्रफीम।

भरोती रुपिया १)

भोग रा रुपिया सही १०७) लागै। तिण मां सही १०३ संमत १७०८ छूटी। बाकी सही १०४ लागै छै।

कणवार1--

भोग मण १ लार सेर ऽ१ ऊरी ताली १ सेर ऽ५

बाजै रुपिया ३६ तथा ४० लागता तिण रा संमत १७१४ रुपिया १० बडे गांव लीजे छै। रुपिया ५) छोटै गांव लीजे। बाकी छूट इता।

#### वाजे रकमां देसाई

५१. जागीरदार था गांव ऊतरै तरै तागीरात बळरा लेवै । पालेज दुधरा बडे गांव रुपिया ६) लेता । हिमें ही बडै गांव ६) । छोटै गांव देष लेवे ।

षीचड़ी सदा जागीरदारां रै गांव लीजै छै। सालीना रु० ६००) तथा ७००) सारै परगने लीजै।

५) बड़े गांव ४) तथा ३) तथा २) तथा १)।

पांनचराई ऊटां, सांढां दीठैं नग १ रु० १॥), जाट नै बिसनोई नग १ रु० ॥)।

पसायता डोहळीयां री षेत षड़ै करसी तिको हळ १ नै षालसा रा गांवां री अणनीकळी कड़ब आध बांटाई बांट लीजै।

१. तागीर तलब कुं लेता।

कण्वारिये के खर्चे के लिये।
 गांब की मामदनी के अनुसार निश्चय कर लिया जाता है।
 अनुसार।
 बाह्मणों को दान में दी हुई मूमि।

भोग पोंचावै तौ की न लागै<sup>1</sup>, नै न्हीं पोंचावै ती दसकोसी<sup>2</sup> मण १) दुगोणी १) चौकोसी दुगोणी०।।

५२. [¹। राजा श्रीगजिसविजी रा वार मांहे इतरी रकम छूटी— घासमारी ऊघरती जितरा रुपिया लेषै कीया हुता, तिण वांसे दु० १००) लारे दु० १५) लागता। सु संमत १६६२ सुं १०८ राजाजी छोडी।

जाबती-

वण रै बीघे १ लार दु०।) षरच रौ लागती सु संमत १६६२ राजाजी छोडीया।

दरे. राजाजी जसवंतिसंघजी री वार मांहे इतरी रकम मेड़ता रैत नुं छोडी—

संमत १७० मींयां फरासत देस री हाकम छै, तद पेहली रुपिया १००) वांसै रु०७) षरच रा लागता। तिण मांहे रु०३) छूट कीया। पछै रु० १००) वांसै ४) लोजें छै।

संमत १८१४ रा जेठ बद १२ मुं० नैणसी नुं देस री षिजमत क् सूंपी, तरै नैणसी श्रीमहाराजाजो सुंग्ररज कर नै छूट कराई— बांसे साष-साष री षरड़ो हुती तरे साष १ इतरी लागती—

सांवणु षरङ,

हुजदार री बळ, बड़े गांव १ दीठ रु० २०) तथा २४)।

दोत पूजा ४)

कागळ-पाठ ५) सुत अधोड़ी ५)

१. 'ख' प्रति का ग्रंश।

<sup>1.</sup> कुछ नहीं लगता। 2. दस कोस की दूरी पर। 3. प्रजा 1 4. कार्यभार।

 फड़ उठावणी
 १) रु॰

 पोतदारी
 १)

 षरड़ा
 २)

 ४४

ऊनाळू साष ४४)

तिए। रा बड़ै गांव रु० १०), रु० ५) छोटै गांव कीया सु

दश् संमत १७१८ रे वरस परगनो भा० राजसी सूजावत नुं हुवी। पछे माह फागण में रैत दरगा जाय फिरीयाद हुवा। तरै उकील मनोहरदास इतरी रकम छोडो, माहाराजाजी कबूल की थी।

षरच से १०४ लागं छै, तिण में सुं १०१) रु॰ छोडी, तीड़ो राळीजसी।

कणवारीयां री रकम दाती जुहारी ताली १ दु० ।६ लीजती सु छोडी थी।

जाट रै सांढ ऊंट रै नग १ रु० १॥) लागै छै सु सही ले । जागीरदारे सुंगांव तगीर हुवै छै तरै तागोर रा बळ ले छै, सु नहीं ले ।

षेड़ षरच लागती सु बगसीयौ ।

देवीदास कुल घरोत री ऊधरांणो जागीरदार रै गांव जागीरदार री लोक करै तिण कनै कुं लै छै, सु नहीं छै, नै षालसा री भ्रीर ठौड़ करण न पावै।

जागीरदारां नुं मेड़ते घांन पोंहचायः देसी।

लाटी करण कांमदार श्रावी तरै श्रादी, घी, दांणी लागै सु लेसी। रोक लेण कुं न पावै।

I. बादशाह से फरियाद की। 2. माफ किया। 3. रोकड़।

कड़ब श्रगले समें ही कुं लेता सु नहीं लै।

पयादौ तेहसील जाय सुटको १। रोज पावै इधकौ लेण न पावै।

इण भांत रो कागळ संमत १७१८ रा फ गण बद १ मु० नैणसी श्रेक वार लिष दीयो थों।

प्र. संमत १७१८ रा पौस मांहे गांव ५ तथा १० रा जाट पुकारू गया हुता। तरै वांसे वडेरा मुकादमे तेड़ ने उणां री मु० नैणसी इण भांत दिलासा करनै उण नुं मनावण नुं आदमी वांसे मेलीया था, पण उने न आया।

कागळ १ भा० राजसी रतनसी ऊपर लिष दीयौ थौ।

करावारीया रौ धांन भोग मण १ वांसै ऽ१ लागै छै सु मण १ वांसै ऽ।। लेसी।

सांढ ऊंट रु॰ १॥ लागै छै नग १ रु० १ छूट् रु० ॥) लेसी, नै मुकाते कम नहीं दै।

देवीदास री ऊधरांणी लागै छै सु षालसा री लागै। बीजो गांव करसी तौ सदा दें छै सु देसी, नै जागीरदार री लोग जागीरदार रै गांव करें तिण नुं कुं लागै नहीं।

कड़ब कर वरे बरसती बांट दै छै नै सपरै समै ही कड़ब बंट न नीकळी बांट लै छै, सुश्रीजी सुंग्ररज करसां।

तठा पछै संमत १७१६ रा वरस मांहे गांव ग्राकेली बावळले चांदारूण लवेरा रा जाट राहीण वळे भेळा हुय पोस मांहे पातसाहजी कनै पुकारू गया। तिण समै दीवांन राजा रुघनाथ छै। सुश्री माहा-राजाजी परा राजा रुघनाथ नुं लिषीयौ—

जाट यका पुकारै छै, पुकारू आया छै, मांहांरै सदामद लेता सु

I. श्रविक । 2. फरियादी । 3. बुलाकर । 4. हमेशा, पहले से ही ।

लै छै। तरै राजा रूघनाथ ग्रा हकीकत पातसाहजी सुं मालम की। श्री पातसाहजी फुरमायी, राजा हिसाब ग्ररज करै छै। तरै दीवांन हाफज नासर ऊपर परवाना लिख दीया। राजा गजिसघ रै ग्रमल लेता सु तिण में कुं कम जासत हूण पावै नहीं। तरै जाट पाछा ग्राया। ग्रमीन कनं गया ही नहीं। पछै मु० नैणसी हीज समकाया।

उकील मनोहरदास रकम संमत १७१८ रै बरस छोडी हुती सु सारी देणी की।

मु० नैणसी कणवार में मण १) भोग वांसै सेर १ लागी छै तिण में SII छोडोयो थो सु देणो कीयो ।

संमत १७१४ रा ग्रसाढ मांहे बाजे छोडी थी सु ग्रौर राषी। संमत १७०८ रै बरस सै० १०३) छोडी थी सु छूटी, ग्रौर राषी।

प्र. संमत १७१६ रा बरस थी इए रीत मेड़ते छै—
घास मारी

लागत ग्रसल दर । ४०
गाय १ दु०॥ । ५
वरेठ १ दु० । ४
छाळी गाडर १ दु० । १
भेस १ दु० । १०
भोटे १ दु० । ५
भूपी १ दु० । १५

बीजी लागत बु० १००) वांसै से० १०४।।) ४) चीड़ोतरी कदीम<sup>2</sup> तो से० ११४) हुती। तिण में दु० ८) तो से० १००) राजा गजसिंघ छोडीया बाकी रु०७) रह्या था। संमत १७०८ राजा जसवंतसिंघजी

कम या अधिक न होने पावे ।
 पहले से चली ब्राती हुई, पुरानी ।

```
छोडीया से० १०३), हिमीं से० १०४) छै।
१।। दोढोतरा रोकड़।
```

साष सीयाळू फसल षरीफ-

भोग

ग्राध बंटाई । कयाली कहावत में तौ म० १ भोग वांसै से॰ ऽ। पण कुंई थकी लै।

रोकड़ लागै—
कड़बी
भोग मरा १ दु० । १ कड़बी री ।
मरा १०० दु० २॥)
कड़बी रा रुपिया हुवै । तिण से० १००) रु० १॥) ।

जबती— पीयल वण वीघे १ ६० १=) तरकारो वीघे १ ६० १=)

काचरा वीघे १० रु० ।=)

षरच भोग-भोग वांसै से० १०४) जितरी भोग हुवै। तिण उनमांन<sup>1</sup>।

बाजै साष १ रु० ४० लागता सु संमत १७१४ रा सुं बडै गांव १ साष १ रु० १०) नै छोटै गांव रु० ५)।

कणवार री रकम-

पटीयो पावे, भोग म० १ से० ऽ१।

<sup>1.</sup> उस अनुमान से।

वांटे जाय, रू०।=), षळे ऊठतो कुं गूघरी दै। दांती जुहारी ताळी १ रू०।६

भरोती रु० १) साष १ घांगी १ रु० १।।।=) विहाक रु० ।=)

साष ऊनाळी फसल रवी— भोग-सेंवज भोग पांचा दुई लार कुं नहीं। पीयल भोग हेंसे ३ लार मण १ सेर ऽ१॥ कयाली

रोकड़--श्रफीण बीघे १ रु० २॥)२।
तरकारी बीघे रु० १।०)
षरबूजा वीघे १ रु० १)

जबती इण रै षरड़े कीयां रुपीया हुवै, तिण पहली से० ६०८॥) लागती। हिंमें से० १०४॥) सें० १०३) छूटी।
४) चड़ोतरी १॥) दोढ़ोतरी

भोग रा उनमांन कीया से० १०४) लागै।
भरोती रु० १)
कणवार री रकम
भोग म० १ सेर ऽ१, ऊरी ताली सेर ऽ४।

बाजे पहली रु० ४०) लागता, सु संमत १७१४ पछै बडै गांव १

मारवाड़ रा परगनां री विगत ६5 साष ग्रेक रु० १०) छोटै गांव ५) रु०। देसाई रकम-जागीरदार था गांव ऊतरे तरै कूं तागीरात बळ लै। दूघ पाले जरां बड़े गांव रु० ६)। षोचड़ो सदा जागीरदार रै गांवे लीजे छै। सालीनो रु० ६००) तथा ७००) री ठौड़ । संमत १७१५ १६ १७ १5 38 ४) ₹) 8) पांन चराई ऊंठ सांढ नग १ रु० १॥) श्रण नीकळी कड़ब कर वरे बरस बांट लीजे। ८६. परगने मेड़ते री सींव इएा भात इणां-इणां परगनां रा इणां-इएगं गांवा सुं कांकड़ न लागे-परगने नागौर रा गांवां सं, गांव सीरसली गांव पुनावटी व मो० मोद्रवास बुतावाटी<sup>3</sup> मो० गोठणो

बुतावाटी<sup>3</sup>

मो॰ गोठणो<sup>\*</sup>

हरसाळो १<sup>\*</sup>

मो॰ रीयां ३<sup>\*</sup>

रोहल १

मो॰ सांडावास<sup>\*</sup>

१. सरेसली । २. पुतायटी । ३. पुतायटी । ४. गोठगा । ४. हरसाली । ६. रेयो । ७. सुंहावस ।

रोहल १॥ धघवाडो १ मो० दुगोरदास भुयालो १२ दागड़ी २ बछवारी २ मो० दुदडावास बछवारी १॥ मो० जैतीबास म्राकेली १ षुतावटी २ मो० छापरी<sup>3</sup> भ्रोलादण मो० मीठड़ीयो मांभी १॥ कुतांणी १॥ मोजो डाभड़ी सांवळदास री सरनावडो १ मो० डामड़ी बडी मनावड़ो १। नोहदड़ो १। मो० नोहन तीन ३ देवतसर १ मांडी<sup>®</sup> १ मो० चांदणी षुरद बांभणायो १। मो० बरणायो चौसळी मो दुगोर छीं क ए। वास

दागडो ।। गांव ढाहो नीबड़ी ३॥ बुतावाटी<sup>=</sup> २ देसवाल १। मो० मंगळीयावास

१. भावलो । २. बुताटी । ३. बडी (अधिक) । ४. डोमडी । ४ नीहदड़ो । ६. हेबतसर । ७. मास्ती । ८. घुतायटी ।

रोहल केसो ।। सीहू केसो ॥

मो० कुंपड़ावास बडौ

गागुरड़ो '

मो० बुध री बासणी

गांव

मो० दुगोर ग्रवल

बछवा री

मो० करहो श्राकेली

मो० राजोद

वुताबाटी १॥ मो० नेता री वासणी

श्रोलादण १

मो० भईयो बडौ

कुताणी १।। नोसर १॥ सरणवाड़ी १॥

मो० डोभड़ी षुरद नहुदड़ो

मो० गुदीसर षुरद

बांभणीयो १। प्रवतसर २। (हवतसर)

मो॰ चांदणी वडी

देवतसर<sup>3</sup> १। बांभणायो १।

मो० चरडाबस

बांभणयो

मो० षेरवी

दागड़ो १।

<sup>४</sup>[ परगने जोघपुर रा गांवां था सींव—

१. गागुड़ो। २. सरनावड़ो। ३. हेबतसर। ४. 'ख' प्रसि का अंश।

```
षास श्रगंदपुर
     बळुंदो १॥ घोड़ारड़ ३
काणेचो
      वळुंदो १ कानावास ॥
मो० सीहारा मोजा २
      लोहारी।। कुसाणो १
बोरूंदो
      हरीयाडांणो २॥
मो० कुरळाई
      हरीयाडांणो ३
 मो० मोरीयावास
      षांषटी
 मो० षारीया री वासणी
      षांषटी १॥
 मो०, फालको
      बळुंदो
 मो० षफाहड़ी
       बळुंदो १॥ सिणलो २
 मो० गडसुरीयो
       मादळीयो
  मो० सुवांगाियो
       मादळीयो १। रिणसी गांव १।।।
       हरीयाडाणो १।
  मो० डीगरांणो
       सिएलो २ हरीयाडांणो २
  मो० पालड़ोसिघ
       षांषटी १॥
  मो० षारीयी षंगार
  मी० रतकूड़ीयो १
```

८७. परगनै जैतारण-

षास ऋणंदपुर

रावड़ीयाक ३ गेहावस ३ बलायड़ो ३ बांभाकुंड़ी २

मो० कांणेचो बीकरळाई १ नींबोल लीतरीयो॥

मो० वानसी रास १।

मो० कंठमोहर दयालपुरी रास २ जगहथोयो १।

मो० षाड़ी लीतरीयौ १ नीबोल १॥

मो० लांबीयां बलुपुरौ २।। रावड़ीयाक २ बलाहड़ो ३

मो० सेहूरियो

रास १ मो० देहूरियो रजपूतां

श्रोडुवास बलुपुरी पाल्यावस मो० ग्रमरपुरौ

बलुपुरी १ राबड़ीयाक १ ]

मो० डाभड़ी वड़ी रांमसीयो प्र० प्रबतसर

८८. परगनै भ्रजमेर-

मो० गहेढो वडौ

दाबड़ीयौ चौरासी रौ १। वेसरोली प्रवतसर १।

मो० पचीपली ' हरनावी बाहल रो २

बरनोल बाहल रो २

मो० बलुपुरो

१. पचीपलो ।

हरनावो वाहल रो बरणेल
मो० मीठवाळीयो '
कुरवाड़ो वाहल रौ
मो० ललांगो बडो
भांभीलो १ प्रबतसर री
चीताबो परबतसर १
चोतावी परबतसर १
गूलर वाहल री १
भादवो परबतसर रौ
हरनावो बाहल १

मो० सेहवासी परगने परबतसर रो मो० हींगवांगीयो परबतसर रा परगने रो १ डोडीयो १ परबतसर

मोडी चारणां री चौरासी रो १

भादवो परबतसर १

मो० मोडी वीका

दाबड़ीयो परबतसर रौ १। बेसरोली परबतसर १ मांणवो परबतसर रौ। मो० षेड़ो ग्रषेराज

मा० षड़ी अषराज बरणेल ॥ जाईल री मो० ग्रांतरोळी संगा जावलो वाहल

१. वीठवाळीयो: इ. सेहरवासी।

मो० सलांणो षुरद हरनावो वाहल रा १ भांभोला परबतसर १

मो॰ सीयल भवरी नरमो हरसोर रौ॥ भावरी हरसोर री॥ कुरवाड़ो॥ वाहल जावलो १॥ वाहल

मो॰ ईटावो षास

मां एवो १ परवतसर री

घीघालो १ परवतसर री

हरनावो २ वाहल री

मो॰ गोठड़ो

गोवल भो छंदा री

मो॰ कला पींपाड़ा री वास

सुरावस हरसोर री २

गोवल भो छंदा री २

गोवहो घोठारीयां

सुरावास हरसोर री ।।

मो॰ रोहीसड़ो

मो० वीषरणीयो बडो गोंवल १॥ भोरूंदो २ मो० पचरंडो

सुराबस १ हरसोर री गोवल १ भोहंदा री

मो० भवाल चारणां रौ

मो० सूरपुरी भोरूंदो

हरसोर २॥ थाठो हरसोर रौ १॥
सुरावस ॥। हरसोर रौ
मो० लवादर
जावलो १॥ राजलोतो १ हरसोर रौ
मो० लाडपुरौ
रांमपुरा थांवळा रौ १

नींबड़ी कलां
राजलोतो हरसोर रौ
मो॰ रलीग्रावतो चारणां रौ
सुरावस हरसोर रौ १
राजलोतो हरसोर रौ १
मो॰ गेहडांणो
जांवतो' वाहल
ठीहली हरसोर रो
लुणावस हरसोर रौ ॥।
राजलोतो हरसोर रौ
मो॰ ठहीयावड़ी

लेसवो थांवळा रौ १

मो॰ गोपाळपुरी
थावळो बंवाळ १॥

मो० वीजाथळ रीछमासी । पीसांगण री १॥

मडोवर री श्वाहल री

मो॰ घमणीयो मंडोवरे<sup>४</sup> थांवळा रौ १ कांरो गोवंदगढ़<sup>४</sup> पीसांगण रौ १

१. जावलो । २. मंडोवरो । ३. थावला । ४. मंडोवरो । ५. गोयंदगढ़ ।

मो० षीदावास

रिछमाळी पीसांगण री १।

मो नरसिंघ वासणी

थांवळो बवळो १।।

मो० नेणपुरीयो

रिछमाळी २ कूंपावासणी पीसांगण रा १।।

मो० टैहलो

थांवळा बंवाळ २।।

सुदवाड़ी मैरूदा री १।।

मो० गवारड़ी धुरद

रिछमाळ पीसांगण री।।

मो० पीपळीयो

रिछमाळी १।

कारो तथा गोवंदगढ १।

दश्. परगनै मेड़ता रा सांसण गांवां री विगत, गांव ४४।।—
गांव श्रासांमी
७ राव बरसिंघ जोधावत दीया छै।
४ बांभणां नुं -३ पांचड़ोळी रा बास र० १४००)
पैहली गांव १ होती। पछै भाईबंट बास तीन हुवा, तिकी
मोकाले प्रोहित कान्हा दुदाइत रा जात सीवाड़ नुं तक मोकाले।
१ गंगादास रो बास
हिमे प्रो० करन तारावत नै रूपो तोगावत छै।

१. बवाल । २. ग्वार । ३. 'ख' प्रति में ६० २७००) ग्रियक । ४. रुद्राइत ।

<sup>1.</sup> भाइयो के बंट जाने पर।

१ भांना रो बास हिमें प्रो॰ जोगीदात गुणेसीत नै सांवळदास लिषमीदासोत छै।

१ छांछा' रौ बास

हिमें प्रो० षीवौ केसोदास नै सांमो जोगा रौ छै।

3

१ द्रफली³

१२००)

प्रो० षीदा कांनावत सिवड़ नुं तफै कलरी कवळीयां रै बदळै दी<sup>1</sup>, हिमें प्रो० राइचंद सुरतांग रौ करण तारावत छै। तफै कलरो।

X

३ चारणां नुं

7800)

१ कावळीयो

तफे श्राणंदपुर षड़ीया धरमा चांदणीत नुं। हिमें षिड़िया

१ षरहाड़ी

(000)

तफै अर्णंदपुर, षिड़ीयै लुंभा चंदणोत नुं। हिमें षिड़िया जेसा<sup>४</sup> प्रवतोत नै। आईदांन भैंक्दासोत छै। तफै आंग्रादपुर।

१ सीहा री बासणी

२००)

तफै कलरो कलीयाणैह<sup>\*</sup> नै। जगहट<sup>\*</sup> बाबल<sup>\*</sup> चांदग्गोत नुं होती। हिमें कनीयो लषो उदैसिंघोत नै<sup>६</sup> सांगी हरषावत छै।

३

७

१. छंछा। २. केसा रो। ३. टुकड़ी। ४. (किसनदास) केसोदासीत नै कली भेरू दासोत रो छै तफै अगुंदपुर ४०००) 'ख' प्रति में ग्रिंघक। ५. जसो। ६. किलया गेया। ७. जगहठ। ६. बाषल। ६. देईदान परघीत छै नै जगहठ गोयद गोपाळीत (प्रधिक)।

<sup>1.</sup> बदले में दी।

```
१०८ मारवाङ् रा परगनां री विगत
```

४ रा० दूदै जोधावत दीया—

१ बाभणां नं—

१ बांभणवास १००)

तफै कलरू रो । रांमल्हावत' गूजरगौड़ नुं। हिमें प्रो० भुघर कान्हावत नै संकर गोपाळोत नुं छै।

३ चारणा नुं-

3

१ मोडरीयो

१ बीजोळी १६५०)

तफं भ्रालतवे । बारेट पता देवा ईचोत रोहड़ीया नुं। हिमें बारेट महेसदास चुतरावत ने चवड़ी पंचाइणोत ने ऊदी परबतोत छै।

१ षांनपुर ५००)

तफै मोडरा। जगहठ पोटले नै, काळा संमरावत रा बेटा नुं। हिमै चारण चवंडदास हरराजोत नै चारण दुरगो सुरतांणोत छै।

१ परवत रा षेत १५०)

तफं राहण। रतनुं पालीह<sup>3</sup> उदावत नुं। हिमें चारण तिजली<sup>\*</sup> सिकरोत छै।

१ रा० सीहो वरसिंघोत दीयो चारण नुं--

तफे मोडरै। पिड़िया सीहा चंदणोत नुं। हिमें पिड़िया भगवांन जमावत ने महेसदासोत में नारायणदास ग्रवावत नं छै।

जसावत नै महेसदासोत ने नारायणदास ग्रजावत नुं छै।

श रा० वीरमदे दुदावत दीया—
 २ वांभणां नुं—

१. मा॰ रांम तीलावत । २. वाजीली । ३. पाला । ४. तेजसी । ४. स्याम-दासीत ।

१ षेड़ीचांपा

100)

तफै मौडरै। प्रो० रांमा डूंगावत जागरावल नुं। हिमें प्रो० जग-

१ सांवळीयावास

२००)

तफे राहेगा । श्रीमाळी व्यास जगनाथ नमदे रा नुं। हिमें प्रो॰ सारंग गिरधर रो नै हररांम रुघनाथोत छै।

7

२ चारणां नुं —

१ गेहड़ो पुरद

१००)

तफै अलतवै। रतनुं करन सुषावत नुं। हिमे रतनुं रूपौ सुजावत नै जसौ भोजराजोत छै।

१ भवाळी ै

१५०)

तफै दैघांणै। षिड़िया मांडण षींवसरा नुं। हिमें भगवांन जसावत नै नरहर सुजावत छै।

2

गांव इण भांत दीया छै।

१ गांव रतनावास रेष

६५०)

रा० रतनसी दूवावत दीयो, दत्त चारण मीसण रतनी डाहावत नुंदीयो थो। पछं रा० सुरतांण जैमलोत गांव ले ने श्राघी बाहारेट चतुरा जैमलोत नुंदीयो, श्राधो मीसण नुं राषीयो। हिमें मीसण अदो श्रणदोत छै ने बारेट महेसदास चूतरावत छै।

१ नोबेहेळी गंगादास री रेष २००)

तफै राहण। प्रोहित षीदा कान्हावत नुं। हिमें प्रो० राइचंद

१. भवाल।

सुरतांणोत नै करन तारावत सिबड़ छै। दत्त राठौड़ रायमल दूदावत री दीयौ छै, बांभणां नुं।

१ मोहलावास रेष ६००)

तफै अणंदपुर । रा० श्रीमालदेजी रौ दीयौ, तद चारण विड़िया सुरा अचळावत नुं सं० १६१० हिमें विड़िया चारण विड़िया कीसन-दास केसोदासोत नै भगवांन गोपाळदासोत नै रुघनाथ सादुळोत छै। १॥ राठौड़ जगमाल वीरमदेवोत रौ दीयौ दत्त बांभणां नुं। ॥ चांवडीयौ आधौ रु० १५००)

तफै मोकाले। प्रो० भांनीदास तेजसीहोत सीवड़ नुं। हिमें प्रौ० जोगीदास गुणेसोत नै राजसिंघ सादुळोत नै राघोदास महेसोत छै।

१ गांव जगनाथपुर रु २००)

तफै रेयां । श्रीमाळी देव' जगनाथ सदाफलोत नुं संमत १६१६। हिमें प्रो० मोहण किसनदासोत छै।

118

५ राठौड़ जैमल वीरमदेयोत दीया-

२ बांभणां नुं रु० ५५०)

१ गांव दावड़ीयाणी पुरद ४००)

तफै राहण। प्रो० कोल्हण चतरा पोकरणा नुं। हिमे प्रो० रामचंद डाबर री, नै गिरघर तुळछीदास री छै।

१ गांव हरभुवासणी ह० १५०)

तफै मोकाले । वीसो गोतम ग्यंनसर मयारीव गोवळवाळ नुं। हिमें प्रो॰ चक्रपांण वीठळोत नै विसनो केसा री छै।

२

१. दवे। २. केवल। ३. व्यास। ४. पारीक। ४. केसर।

३ चारणां नुं-

१ जोघावास पुरद

800)

तफै राहण। वीठु माला ने जावत नुं। हिमें वीठु पीथौ नरसंघ रौ

१ रांमा री वासणी

200)

तफै हवेली। जगहट रांमा घरमावत नुं। हिमें चारण किसनो कलावत छै।

१रळीयावतौ षुरद

१०००)

तफै देघांणै । षेड़ीयो मोटल मांडणोत नुं । हिमें षिड़ीयौ लिषमी-दास भैरूंदासोत नै नरहर सूजा रो छै ।

ş

¥

२ रा० सुरतांण जैमलोत दीया चारणां नुं-

१ लुगेयो

तफ रेया। भ्राढी दुरसो मेहावत नुं। हिमें भ्राढी रतनसी डूंगर-सीहोत ने देईदांन जगमलोत छै।

. १ नेता रो वासणी

तफै राहण। रतनुं सांकर हींगोळावत नुं। हिमें रतनुं रामिसघु

ર

२ रा० रतन रायमलोत रा दीया चारणां नुं-

१ अचळा रो षेत रु० १५०)

तफै रांहण । बीरु श्राषा तेजावत नुं। हिमें विठल कूंपो पंचाई-णोत ने उमरी उदावत छै।

१. सूरो कलावत छै। २. वीठू ग्राबा।

१ जारोड़ो बैणां रु० १००)

तफै राहण। घघवाड़िया चवड़ी' मांडणोत नुं। हिमें घ० सुंदर-दास मोहणदास माधोदासोत नै विसनदास सांमदासोत र छै।

२

१ रा० नरहरदास ईसरदासीत बांभणी नुं-

१ संधांणो षुरद रु० २५०)

सारगवास तफं रेयां। बाणोपाळ लषावत पारीष गोलवाळ नुं। हिमें प्रो० रेषो पीतंबर री ने बलु गोरधन री छै।

१ राठौड़ बलभदास अरतांणोत चारणां नुं— १ गडसुरीयो ६०६००)

तफै मोकालै । धधवाड़ीया मोके मांडणीत नुं । धघवाड़ीया पिरथीराज सुंदरदासोत नै जगनाथ मनोहरदासोत छै ।

१ राठौड़ कान्हीदास केसोदासोत चारणां नुं-

१ घंणां रु० ४५०)

तफै म्रलतवै । जगहट षींवै वैणीदासीत नुं । हिमें जगहट सुंदर षींवावत छै ।

१ रा० जेसो सीहावत बरसिंघदेवोत चारण नुं-

१ राभलावास ह० ४००)

तफै मोकाले रतनुं भरम रूपावत नुं। हमे सांवळदास कांन्हड़-दासोत नै रांमसिंघ सादुळोत छै।

१ राठौड़ सोहसी तेजसीहोत बरसिंघदेवोत बांभणां नुं—

१ लूणकरण री बासणी

तफै रोयां। प्रोहित गिरघर जीयावत सिवड़ नुं। हिमें प्रो॰

१. चवड़ा। २. स्यांमदासीत । ३. वलमद्र। ४. सूरदासीत । ५. ८००) रेख (ग्राधिक)। ६. गदाधर।

सांकर रामसिंघ रो नै सांमो जोगा रौ छै।

६ राजा श्री सुरजसिंघजी रा दीया-

५ चारणां नुं-

१ बछबाय

ह० ४५०)

तफै राहण। बारहठ संकर तेजसीहोत रोहड़ीया नुं। हिमें वारहट देवीदास रामदासोत छै।

१ ऊंचाहेड़ो

Yoo)

तफै मोकाले । बाहरठ लखो नाटणोत रोहड़ीया नुं। हिमें बा॰ श्रासकरण प्रिथीराजीत गिरधरदासीत छै।

१ भीलावस

Y00)

तफै कलु । बारेट परतापमल नांदणोत नुं। हिमें बा० देईदास प्रतापमलोत छै।

१ गोदमांवास<sup>3</sup>

X00)

तफे राहण । रतनुं दांना हरदासोत नुं । हिमें चारण सावळ नंदावत छै, जसावत छै।

१ गुदेसर ध

800)

तफे देघां ए। सांदु सांवतसींह ईसरदास श्रासकरण माला रा बेटा छै।

ሂ

१ भाट दसोंधीया नुं-

१ मोगावास

200)

तफै देघांणे । भाट सदमन रपसीहोत नुं । हिमै दसुंघी रिणछोड़

१ चादगोत । २. कलरु । ३. गोमावस । ४. दानावत । ४. गिरधर जसावत । ६. गुदीसर । ७. मदन ।

```
मारवाड़ रा परगनां री विगत
```

दास बीहारीदासीत नै हरराम दमनोत चुतरभुज दुवारकादासीत छै।

<u>د</u>

888

१ राजा गजसिंघ रौ दीयौ चारणां नुं-

१ पीथावास ५००) तफै मोकाले। बारैट राजसी परतापमलोत रोहड़ीया नुं। हिमें बारैट कीलांणदास नै कान्हा राजसीहोत छै।

४ माहाराजा श्री जसवंतिसंघजी रा दीया—

१ फरासतपुरी १०००) तफै मोडरो । श्री बिद्रावन मदनमोहणजी रा सेवग भट्ट बंगाली नुं, बरसोंद मोहे दीयो ।

१ कमावासणी ३००) तर्फं हवेलो । मेड़ते श्री चतुरभुजजो नुं चढ़ायौ ।

१ बांभणा नुं— १ घुवळीयो ४००)

तफै देघाणे। भट्ट गोकळचन्द नुंै।

१ पीरजादा नुं— १ षांतोलाहा ५००)

तर्फं राहण । श्रजमेर श्रीषुवाजेजी रा पीरजादा नीजरबळी निजाम षुवाज मैहमूद नुं ।

षुवाज मेहमूद नु

४६

६०. परगने मेड़ता रा सांसएा रा गांवां री ठीक---

१. मदनोत । २. संमत १६१६ श्रविक ।

| गांव | ₹₀              | श्रासांमी     |
|------|-----------------|---------------|
| १५॥  | (`o o <i>ee</i> | बांभणी नुं    |
| २    | १३००)           | श्री देवसथांन |
| ?    | ५००)            | पीरजादा नुं   |
| २७   | १५०००)          | चारणो नुं     |
| 8    | २००)            | भाट् नुं      |
| ४६॥  | २४७००)          |               |

हर. [' ग्रथ श्रो फलोबी साताजी रा देहूरा री हकीकत' लिबीजे छै।—

म्राद माताजी रो देहरी मांनधाता चक्रवती रो करायी—युग रो जुगादी देहरी माताजी रो मंडप छै। तठा पछै तीन जुग वतीत हुवा।

तठा पछै कळिजुग प्रवत्रीयौ । कळिजुग रा कितराहेक हजार वतीत हुवा। पछै माळव देस रै विषै सेरषांन पातसाह हुवौ। तिण तुरकां नै हुकम कीयौ — जु मेवाड़ देस मांहे जिकेही दुवारा मंड-मंडप होय तिण नै ढाहौ । तरै उवे तुरक ढाहता-ढाहता मेड़ते आय नीकळीया। तरै अठै माताजी रै देहरे आय नै कछुहीक पाषती रौ मंडप ढाह नै परा गया। पछै जीणऊघोर कीयौ तिण सुरांणा रौ उतपत लोषोजे छै।

उजीण नगरी मधुदेव पंवार हुती। तिण रै सुरदेव, तिणरै सांवळ तिण रै मोळण हुवौ। तिण नै श्री धर्मघोष सुरप्रतबोधी नै जैन धरम कीयो, सुरांणा गोत्र नांम दीयौ। तिण मोलण रै सालण हुवौ। तिकौ श्री वामदेव राजा सांभर हुवौ, तिण रै मंत्री हुवौ, तिण रे श्रीनिध,

१. 'ल' प्रतिका ग्रंश। -

<sup>1.</sup> प्रकट हुपा। 2. जो भी देवालय मादि हो उन्हें ब्वस्त करो । 3. जीएाँ द्वार।

तिण रै रासधर, तिण घनैश्वर पद पायौ। तिण रै चांपौ, तिण रै राजसींह, तिण रै गुणधर तिए रै लालौ, तिण रै देवराज, तिण रै हाळो, तिण रै तोलौ, तिण रै गोसल, जिण रै सिवराज हुवौ। तिण सांभर अजमेर दांनसाला मंडाई, संमत १४६५ सुं लै नै १४६६ तांई। रुप मुद्रा दांन दीनी । तिण रै देवराज, तिण रै हेमराज तिण पेहला मालवदे समै पिण देवल ऊधेर कराया छै। पछ तिण माताजी रा देहरा रौ ऊधोर करावण नै मेड़ते आई नै राव जोघा रिणमलोत रौ ढुंढो तिए कना आग्या लेनै माताजी रा देहरा नुं ऊघोर रौ आरंभ कीयौ। तिण हेमराज रै स० पुंजो १ काजो नालो, नरदेव, भ्रै ४ बेटा हुवा। तिण पुंजा रै वाहड़, रणधीर, रणवीर, नाथु भ्रै चार बेटा हुवा। तिण माहे रणधीर रै देवीदास हुवौ।।

काजा रै सेहसमल, रणमल ग्रं २ हुवा। नाळा रै सेहसमल, नर-देव रै देवदत्त । इतरा बेटां पोतां सहत स० हेमराज फळवधी माता रा देहरा रै पाषती मंडप करायौ। प्रतीसटा कीधी संमत १४४४ वरषे पुष नीषत्र के विष देहरा री प्रतीसटा कीधी।

## परगने मोड़ता री फिरसत

६२. तफै हवैली रेख २४१०० गांव १२।

## १ कसबी मेड़ती

बड़ी सहेर, छतीस पवन बसै। पांणी तळाव पीवै। पछे जाले जेघड़े वेरी २० तथा २४ छै, तठै पीवै। तरकारी हुवै। रकवै बीघौ।

## १ कसबो मेड़तो

बांणीया बांभण छत्तीस पवन बसै।

<sup>1.</sup> चांदी की मुद्राए दान में दी। 2. प्रतिष्ठा। 3, पुष्य। 4. नक्षत्र।

```
१ डांगाबास
```

जाट बसै।

१ सोघावास

जाट तुरक बसै।

३ रेष रुपोया १६०००) रा।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १८ १४६६०) ३०१६४) ११६५४) १८५७०) १४६६०)

१ पडुषां री बासणी ४००)

रकबै बीघा ११७६। बरसाळी, षेत काठा घोराबंध सेंवज रा। ढंढ १ छै तिए। में बेरी ४। चांच घणी, पांणो थोड़ी, काहर बसै। मेड़ता था कोस २।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४३) १२७) ६३) १४८) ६२)

१ मोलावास १ ६००)

रकबो १८४४। जाट तुरक अर्घवाही बसै। बरसाळी षेत काठा, घोरा बंधै। सेंवज घणी। सेभी नहीं। मैड़ता कोस ३।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २२) ५६६) ६०) १६०) २७१)

१ सांरग वासणी ४००)

रकबो बीघा २६०४। जाट बसै। वरसाळी षेत काठा, सेंवज। बेहर में कोसीटा ४ हुवै। पांणी थोड़ौ, मेड़ता था कोस २। संमत १७१४ १६ १७ १८ १९

१२ १६ ९७ *१५* १०) १६०) २४०) १६८) १६६)

१. मोलावस ।

```
११८ मारवाड़ रा परगनां री विगत

१ चोषां बासणी २००)

रकबो ६००। जाट बसै। षेत सषरा कंवळा काठा। कोसेटा
दोय हुवै। मेड़ता था कोस २।
संसत १७१५ १६ १७ १८ १६
२५) १०६) १६२) १०५) ५४)

१ मेरीया बासणी १४००)
```

जाट बसै। सांवणु षेत घोरावंघ ऊनाळु कोसेटा ७ तथा ५ घणौ रकवें बीघा ६६००। मेड़ता सुं कोस २। संवत १७१५ १६ १७ १८ १५१) १६४०) ६०६) १५६१) ७०२)

१ मेघाढंढ २०००)

रकबै बीघा २६०४। जाट बसै । घोराबंध षेत । सेंवज बीघा १००० गेहूं चिगा। घणी सेभी नहीं । रांहण पीवै। मेड़ता था कोस २। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

१५) ३४७) ३०) २०८) १४८) १ सुरढंढ २०००)

रकवे बीघा १५३६। जाट बसै। षेत काठा षेतां ४ सेंवज घोरैं घगी, कोहर नहीं। दोपेळाही पीवै। संमत १७१५ १६ १७ १८

ય) १६१) १૫) १०६) ૪૫)

```
१ पिरथीपुरौ ५००)
```

रकबो बीघा १३४०। जाट बसै। बरसाळी बडा षेत सेंवज हुवै। कोसेटा ७ तथा द हुवै। पहली रैबारीयां री वासणी नांवै हुती। मेड्ता था कोस २।

रकबो १३५०। सारंगवासणी भेळी। करसा जाट घर ४ बसै। बरसाळी षेत बडा। सेंवज गेहूं हुवै। कोसेटा ४ तथा ५ हुवै। संमत १६१५ श्री चत्रभुजजी रै देहवरे चढ़ाई ।

१ रांमा चारणां री बासणी २००)

सीसण राटौड़ जैमल बीरमदेयोत री, सांसण री दत्त जगहठ रांमा घरमावत नुं। रकबो ५४०। षेत काठा मगरो बैहर। कोसेटा ४, सेंवज गेहूं चणा हुवै। हमैं किसनो कलावत छै, तिके षेत ग्रडाणे मारीया । कसबै सुंकोस २।

विगत ग्रहांणा मारीयां नै बेचीयां री-

४५०) बीमण कचरा भीमा नुं, वेचीया ग्रडाणा रुपीया २५०), बेचारू १५०) रुपया २००) भोगळगावै १००)।

२५०) सा० बीठळदास रै भोगळावत रु० २५०)।

१००) सां० नराईण जैराजोत रै भोगळावै रु० ४१)।

संमत १७१५ १६ १७ १८ २६ २०) १२१) १६५) २२७) १२६)

पत्रभुजजी के मंदिर के लिये प्रपित करदी।
 रहन रख दिये।

२३६००) षालसै। २००) सांसगा।

28800)

६३. तफै अर्गांदपुर रेष रु० ११३८४०)

१ अर्गांदपुर पास ६०००)

रकबो बीघा कर ५३१, बडा षेत । रेल सेंवज जव चिणा घणा हुवै । कोसेटा २०० अरट ढीबड़ा २०, जाट माहाजन सगळी पवन जात बसै। निपट बडौ गांव। मेड़ता था कोस १।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४७८४) ६६६६) १७१०) ६१८२) ७०३२)

केकीदर' ६०००)

रकवो बीघा २४४१७ । बड़ा षेत । घणै मेह सेंवज गेहूं हुवै। कीसेटा २०० तथा २४० अरट ढीबड़ा १० हुवै। जाट माहाजन ग्रीर ही लोग बसै। मेड़ता थी कोस ८।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३८१८) ६५४७) ३६००) ४४३१) ४३२४)

१ लांबीया ५०००)

रकबो ४२७३६। सेंवज चिणा गेहूं रेल रा षेतां हुवै। षेतां कोसेटा २०० तथा २४०, पाणी नेड़ो। जाट माहाजन सगळी पवन बसै। मेड़ता था कोस ह। संमत १७१४ १६ १७ १८ १९

४८७१) ८०६०) १४१६१) ८३७४) ७७८२)

१. केकीद । २. १७५२)।

<sup>1.</sup> सभी।

```
१ भवाळ'
```

६०००)

रकबो ६०४८। बड़ा षेत, सेंवज गेहूं चिणा हुवै। कोसेटा १५० तथा २००। जाट बांणीया बसै। मेड़ता था कोस ६।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २२७६) ७६७८) ७७२८) ३७८२) ४३४२)

१ रोहीसो ७०००)

रकबो बीघा ११२६। बरसाळी घोराबंध षेत । कोसेटा १२५ तथा १३० हुवै। जाट बसं। बडी गांव। कोस ८।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ २६६३) २२३२) ४४७४) १०८७६) ४६३०)

१ लाडवो ४०००)

मेड्ता था कोस ६। रकबौ ४१५०। षेत घोराबंध। सेंवज गेहूं विणा हुवै। कोसेटा ५० तथा ६० हुवै। भलो गांव। जाट बांणीया बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ २१६०) १६३३) ३३३६) ६८२७) ५१५०)

१ नीलीयां ७०००)

कोस ६। रकबो २३१७२। षेत निपट सषरा घोराबंघ। सारी सींव मांहे सेंवज गेहूं चिगा हुवै। कोसेटो २० तथा २५। पांणी ऊंडो हाथ २५ घगो। जाट बसें<sup>3</sup>।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ ३७०) ३०००) २२३३) ३६८१) ८६६)

१ रोहीसो ३०००)

कोस ८। रकबो बीघा ४५००। षेत कंवळा। सेंवज गेहूं चिणा

१. भीवाल । २. ४३४३)। २. बढी गांव (अधिक)।

हुवे। ऊनाळी कोसीटा १०५ तथा ११० हुवै। सारी सींव मांहे सेभी। पांणी हाथ १० तथा १५। बडी गांव। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १९ १६८३) ३८५०) ४२२७) ४०६६) ३ २४१२)

१ कांणेची २०००)

कोस १०। रकबो २६८८। षेत संषरा, घोरा। सेंवज गेहूं चिणा बीघा ५००। कोसेटा ३० ढोबड़ा १० हुवै। भलो गांव। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६४५) ८२८) १५८०) ३५२८) २८२५)

१ जसवंतावाद २२००)

कोस ६। रकवो बीघा ""। षेत घोराबंघ। सेंवज गोहूं चिणा हुवै। ऊनाळी कोसेटा ६० तथा ८०। अरट ४ हुवै। संमत १७०० केकीदरी सींव मांहे। जाट जोगी बसाई। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४३१) ३०४१) ३२४२) ३०४२) १४२२)

१ गेयलीयावास ४००)

कोस ६ । रकबो १००४० । बड़ा घोरावंघ षेत । सारी सींव मांहे काठा गेहूं हुवै । सेभौ नहीं । तळाव पांणी पूटै तरे जसवंताबाद घनेरीया नील पीवै । जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५२०) ३०००) ३७२) २६५७) ६५१)

१ फालको २२००)

कोस ७। रकाबो ७६२०। षेत सषरा घोराबंघ। सेंवज गेहूं बीधा ४०० तथा ७०० हुवै। सेको नहीं। तळाव पांगी पूटै तरै फालके म्राकोदीये पोवे जाट वसै।

१. १६८७)। २. ३६६६)। ३. गेमलियावास। ४. ३००४।

संमत १७१५ १६ १७ १८ 38 १८६) १२३७) ५८७) १८६६) ४६४) 4000)

१ वडाली

रकवी बीघा ८८१। बड़ा घोराबंघ षेत। कोसेटा ८० तथा ६० हुवै। कसबा सुं कोस ६। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६५३) व ३६६) ६७३७) ४६५०) २६१०)

५०००) १ केकीदडो

मेड्ता था कोस ७। रकबो १०६८५। षेत सषरा, सेंज चिणा हुवै। ऊनाळ कोसेटा ७० तथा ८० हुवै। सेभी घणी। भली गांव, जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २७१६) ४६४६) ५३२६) ४०८८) ३६३३)

१ घनेरीयो सुक 2000)

मेड़ता था कोस १०। रकबो २१७८०। बरसाळी षेत घोराबंघ काठा। सेंवज मगरै चिएा गेहूं। कोसेटा ४० तथा ४५ हुवै। पाणी ऊंडी हाथ २५ तथा ३०। जाट रजपूत बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १५ १६ १२८४) र ३६५४) २६६२) २०१०) १०८६) १

१ सेहरीयो (००५४

मेड़ता था कोस १२। रकबो १७८८७। षेत काठा। मगरै सेंवज चिणा हुवै। कोसेटा १०० तथा १२५ हुवै। सारी सींव महि पांणी घणो। कांठा रो गांव<sup>1</sup>। बसो रा लोक, राठौड़ केसरषांन नाहरषांनीत । बसी ने जाट बसै ।

१. १६१३) । २. ६८६७) । ३. २८६०) । ४. १२६४) । ४, १०४६) ।

<sup>1.</sup> सीमा पर स्थित गांव।

```
मारवाड़ रा परगनां री विगत
```

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ १२४३) २०४३) ६६३८) ४१६२) २८६६)

१ महेड़ावास ३०००)

१२४

कोस ७। रकबो ११३४३। षेत कंवळा काठा। सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी कोसेटा ४० तथा ६० हुवै। सेभी घणी। जाट बसै। भली गांव।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ११७६) २४४२) ४०७८) २७६१) १६६६)

१ फालको बडी २५००)

कोस द। रकबौ १४४३ ४। षेत घोराबंघ। ऊनाळी सेभौ। कोसीटा ४ तथा ७। पांणी थोड़ौ। सेंवज गेहूं चिणा सारी सींव मांहे हुवै। जाट बसै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ ६१७) ३८४२) १४२४) २२४३) ६७४)

१ षारची २२००)

कोस ७। रकबो ३४४२'। षेत सषरा। सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी कोसेटा २ पटी वेबड़ा ४ हुवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६८८) १४८८) २०१८) २०३२) १०३५)

१ वांकावास ३०००)

मेड़ता था कोस ७। रकबो २५६२। षेत सपरा कार्य कंवळा रुड़ा। सेंवज चिणा गोहूं ग्ररट ६ कोसीटा १५ हुवै। जाट वसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३८७) ५२३) १५२८) ६७६) ४३२)

<sup>.</sup> १. ६४३४)। २. २५ (कोसेटा)।

```
१ कठमौहोर' २६००)
```

कोस १०। रकबी ४७६६ । षेत सषरा , सेंवज चिणा सगळी सींव मांहे हुवे। कोसीटा २४ तथा ३० हुवे। पोणी घणी। लांबीया भेळी वास। जाट घर २० तथा २४। सषरी गांव।

१ सूरपुरी १५००)

कोस १। रकबो —— । षेत सषरा । सेंवज गोहूं चिगा हुवै। कोसेटा २५ तथा ३० हुवै। पांणी सेभी । सारी सींव में जाट बसे। राजा सूरसिंघजी री वार में नवी गांव लांबीया री सींव मंहे बसीयी।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३२६) ५७१) १०००) १२०१) ५७३)

१ वानसी १ २१००)

कोस १३, रकबो ३७५०। षेत कंवळा सषरा। सेंवज चिणा हुवै, कोसेटा ४० तथा ५० हुवै। सगळी सींव मांहे पांणी घणी। जाट घर २५, बीजा पाही सेहरीया रा लोक करैं।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४३२) ७२३) २५८२) १८२२) ७५६)

१ श्रोडुवास "१५००)

कौस ६, रकको ४०५६, षेत सषरा काठा । सेंवज चिणा हुवै । कोसेटा ७ तथा पहुवै । कांठा री गांव । निषालस जाट बसै ।

१. कठमोर । २. ६६१० । ३. मगरा रा । ४. ५१४) । ५. ५६०) । ६. बानसी । ७. सेहूरिया । ८. छोडुवास ।

<sup>1.</sup> पृथ्वी तल में पानी है। 2. समय में। 3. खेती करते हैं।

```
१२६ मारवाड़ रा परगनां रो विगत
```

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १७६) ३६६) ६१८) ६११) २१५)

१ तीघरो १२००)

कोस ८, रकबो ३११६। षेत सषरा काठा। सेंवज चिणा हुवै। कोसेटा २० ढीबड़ी ४ हुवै। जाट बसै। भली गांव।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४०८) ८७३) १४६३) १५२२) ७३६)

१ देहरीयो जाटा री १५००)

कोस ७। रकवो बीघा २२६६। षेत श्रजायेब रुड़ा काठा। कंवळा। सेंवज चिएा ढीबड़ा ७ हुवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ ६२६) १०२२) १८२५) १७६६) ८१६)

१ टीबड़ी' ४००)

कोस ७। रकबो ४७५१। षेत कंवळा थळी रा। ऊनाळी को नहीं । नाडी षूटै तरै तीघर पीवें । जाट रजपूत घर १० बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८

१४४) १४१) १४२) રૂ११) **४**४)<sup>3</sup>

१ लषमणीयावास ३००)

रकबो १९८७। षेत सषरो । ऊनाळी नहीं । षेडी घण बरसी रो सूनो<sup>3</sup>, वसीवांन लोग कोई नहीं । गांव केकीदड़े रा लोग पाही थका षेत षड़े ।

१. ढीवड़ी। २. कोहर नहीं। ३. ६५)। ४. इससे पहले — मेड़ता थी कीस न।

<sup>1.</sup> पसाधारण व श्रन्छे खेत। 2. तलाई में पानी समाप्त होने पर तीघर गांव में पानी पीते हैं। 5. कई वर्षों से गांव में वस्ती नहीं।

संमत १७२५ १६ १७ १८ १६ २०) ४०) ०) १०१) ५०) -

१ हीगवाणीयो

लांबीहो ' मांह माजरै षड़ीजै। रकबो ११६६। षेत लांबीया रा लोक पड़ै।

१ भूभळीयो २५००)

रकबो<sup>२</sup> १२६६६। षेत म्रजाईब घोरा सेंवज गेहूं कठै-कठै हुवै<sup>1</sup>। ऊनाळी कोसेटा ५ तथा ७ हुवै। पांणी चोषी<sup>2</sup>। जाट घर १०, बीजा जागीरदार री बसी रहै। कांठा रौ गांव।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६६४) ३५२) ७२७) ५३३) ८०६)

ृ १ फालको पींपाइ रो १५००)

कोस ६, रकबो ६६१३। षेत कंवळा। सेंवज चिणा हुवै। सेभी नहीं। तळाव पांणी षूटे तरै फालके ग्राकोदरोये पीवें। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १३६) २१२) ५८७) ५८६) २६५)

१ फालको ग्राकोधीया री १३००)

कोस ८, रकबो ४०५६। षेत सषरा कंवळा। सेंवज चिगा हुवै। कोसेटा ३० ढीबड़ा ८। जाट बसै।

संमत १७१५ १६· १७ १८ १६ २४३) ८२३) ४२८) ११८६) ६२६)

१ भ्रमरपुरी ७००)

मेड़ता सुं कोस १०। रकबो बीघा लांबीया रो सींव मांहे बसीयो

े १. लांबीया। २. इसके पहले — मेड़ता थी कोस १। ३. पींपाड़ा री।

I. कही-कही गेहूं होते है। 2. अच्छा।

३६

षेत सषरा काठा। चिणा सेंवज हुवै। ऊनाळी कोसेटा ७ तथा द हुवै। जाट घर ४ बसी रा रजपूत बसै। कांठा री गांव।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २६३) ४१६) १११४) १३१५) ४१६)

१ गजसिं चपुरी षुरद

काळु रुघनाथ री बसी। काहाबे रकाबो ——। षेत ऊनाळी आणंदपुर भेळा। बसती घर ४०, जाट नै रुघनाथ री बसी छै। आगंदपुर सुं कोस ०॥।

१ देहरीयो रजपूतां रौ ६५०)

रकबो ६१४१ । षेत कंवळा, काठा सषरा । सेंवज चिणा गोहूं १५० हुवै । कोसेटा ५ तथा ६ हुवै । षेड़ी सूनो, वसीवांन लोग कोई नहीं । सेहरीये रा सरा रजपूत षेत षड़ै ।

तिण में गांव ३३ बसता ग्रावादांन गांव ३ वेरांन। ६४. ३ सांसण चारणां नुं—

१ गांव कांवळीयां २०००)

रा॰ वरसिंघ जोघावत री दत्त । षड़ीया घरमो चांदणोत लाघौ । हिमें किसनदास केसीदासोत सांवळ भांभणोत भैरुंदास छै। रकवो ३७५०। षेत कंवळा। चांच कोसेटा २०० तांई हुवै। सारी सींव मांहें सेभौ। पांणी घणौ। चारण जाट बांणीया बसे। वास ४, कोस ६। संमत १७१५ १६ १७ १८ २६०) २१४०) २२३१)

१. ६१४४ । २. ३५०)।

```
१ षारड़ी
```

900)

रा० वगिसघ जोंधावत रौ दत्त । षिड़या लुंभा चांदणोत नुं। हिमें भगवांन ईसर रौ, वेणीदास चुतरा रौ ग्राईदान भैक रौ छै। रक्षो बीघा ११४४६। वरसाळी षेत घोराबंध । चिणा गेहूं हुवै। ऊनाळी कोसेटा १० हुवै। ग्ररठ ७ चांच २० हुवै। चारण जाट बांभण बसै। कोस ७।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १२४) १३४२) २५२५) १३३०)

१ मोहलवास

(003

श्री मालदेजी रौ दत्त । षिड़या सूरा श्रचळावत नुं, संमत १६१० दीयो । हिमें किसनदास केसोदासोत, जसौ नराईणोत छैं। रकबो १४७२ । षेत सषरा सगळौ सीव मांहे से भो । पांणो घणौ । कोसेटा ४० षेड़ौ सूनौ, कंबळीया भेळौ बसैं। जाट घर ४० करसा छै। चारणां रौ बंट छै। सूरै रा बटा पोतरां नुं बंट छै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५०) ५६२) १४११) ७०२) ५०५)

3

3 €

३६ गांव अणंदपुर रा, ३३ षालसै, ३ सांसृण, ३ सूना। जुमले रेष ११३८५०) में।

११०२५०) षालसै ।

३६ गांव ३६००) सांसण ३।

I. बड़ी मेड़बन्दी किए हुए। 2. कंवलिया ग्राम के शामिल इसकी जनता भी बसर्दी है।

<sup>3.</sup> हिस्सा ।

६५. तफै मोकालो षासं रा गांव ४५, रेष ६६४५०)।

१ मोकालो षास ५०००)

रकबो २१६००। षेत घोराबंघ। गेहूं चिएा हुवै। कोसेटा ४० तथा ४० हुवै। सेंवज जाट बसै। कोस ३।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ २६१६) ४६५२) ४४४६) ४६५२)

१ कांकड़षी २ ४०००)

रकबो १२४८६, षेत घोराबंघ । सेंवज काठा गेहूं हुवै । सेभौ नहीं । गांव कोहर¹ नहीं । तळाव पांणी षूटै तरै हिरणषुरी पीवै । जाट बसै । बड़ी गांव, कोस ४ ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३६१) ५०६४) १०५६) ४०६७) ३ २८०६)

१ कुरळाई ४०००)

रकबी १८ १६ । बड़ा षेत घोराबंध सेंवज गेहूं हुवै। से भो नहीं। कोहर १ षारी पांणी पीवै। जाट बसै। बड़ो गांव। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

१०६२) २०६८) १३२८) ४११२) १३१३) १ कायथ वास<sup>\*</sup> ४०००)

रकबो ८७७८, बडा षेत, धोराबंध। गेहूं चिणा सेंवज। कोसेटा २१। पांणी थोड़ी। जाट बसै। कोस २।

संवत १७१४ १६ १७ १८ १८ ३५१) १२३६४) २१०४) २३३७) १४७३)

१. ४६६२)। २. काकुड्षी। ३. ४२६७)। ४. इसके पहले मेड़ता या कीस ७। ५. २१४२७। ६. वसगी।

```
१ बोरूंदी ४०००)
```

रकबो २५३५०। षेत सषरा। उनाळी बीघा १५००। काठा गेहूं चिणा हुवै। सेभो नहीं। कोहर १ छै तठै पीवै। जाट बांणीया बसै। कोस ८।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १८४४) ३८४५) १८८७) ४४३२) २२४७)

१ मुगदंड़ो ४०००)

रकबो' ६६३६, बडा घोराबंध षेत । सेंवज गेहूं काठा बीघा २००० हुवै। से भौ नहीं। तळाव पांणी षूटे तरां फालक श्राकोधी पीवै। जाट बसै। कोस ६।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १३३४) १४६२) २२०) ३२३४) १२६१)

१ डहूकीयी " २५००)

रकबो ६१४४, षेते काठा मगरा। ऊनाळी कोसेटा २०, जाट बसै। कोस ४॥।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६५) १२६७) १३८१) १४४२) १५१७)

१ पुनलो<sup>3</sup> १५००)

कोस ५, रकबो २४७२५। षेत घोराबंघ। सेंवज बीघा १०० हुवै। बीजा काठा मगरा। ऊनाळी ग्ररट २ कोसेटा १५, चांच ४। घोरै जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५२४) १२२१) १२१०) १४६०) ४८२)

१. इसके पहले - कसबा था कोस ६ । २. डुहिकयो । ३. पुनलु ।

<sup>1.</sup> गेहू की एक किस्म। 2. पानी समाप्त होने पर।

१ चोकड़ी षुरद २०००)

कोस १०॥ रकवो ४७०४। षेत काठो मगरा रा। ऊनाळी श्ररट ८ कोसेटा ५, चांच ५। वसीवांन लोक कोई नहीं। जागीर-दार री बसी रा लोक बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ २६३) ५५३) २६२६) १५१८) ६१७)

१ ईदावड ५०००)

रकबो २०४२७³, षेत घोराबंघ। घर्ग मेहा सेंवज हुवै¹। कोसेटा ४ ऊनाळी रा हुवै। जाट बसै। कोस ४।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २१२५) ३६८०) १०५७) ५७६०) २४४२)

१ बडगांव ४५००)

रकबो १४४०७, बडा षेत घोराबंघ। काठा गेहूं हुवै। सेको नहीं लुग्गीयावास रै कोहर मांहे तीवगा १ बड गांव री जठै पीवै। जाट बसै। कोस ४।

संमत १७१४ १६ १७ १८ २४२०) ४८०४) २३०७) ४४४१) २४१३)

१ धनेरीयो नील २०००)

रकबो २१४६४। षेत घोराबंध, सेंवज गेहू चिणा हुवै। कोसेटा ४० हुवै। जाट बसै। कसबा सुं कोस ४॥।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४१४) ४६०५) ४१६२) ३७६३) २०६७)

१. १.११ २. २१५२७।

ग्रिंक वर्षा होने पर सेंवज (गेहूं चने) होती हैं।
 कुए में से पानी निकलने की निक्रिक्त समय ।

१ म्राकेहली "

६०००)

रकबो ११३१०। बडा घोराबंघ षेत । सारी सींव मांहे काठा गेहूं हुवै। सेभौ नहीं। कोहर नहीं। जाट बसै। कोस ३ै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १९ ५६८) ३३६०) १६१३) ३१८०) १७६६)

१ षुवासपुरौ

५०००)

रकबो १८८१६। षेत सपरा। ऊनाळी श्ररट १० कोसेटा २४ चांच ३०। धुव<sup>1</sup> मांहे मेड़ता था कोस १५<sup>3</sup>। जाट बसें। भली गांव<sup>2</sup>।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ५८६) १७१०) २२५८) ११८५) ५१०)

१ गगराणो

३०००)

रकबो १५०००। बडा घोराबंघ पेत । सेंवज बीघा १२०० काठा गेहूं हुवै । तळाब बरसोंदीयो पाणी रहै । कोहर १ पीवण रौ हाथ ३०। मेडता था कोस ४।।, जाट बसै । जैतमालोत री बसी ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १५८२) २५७१) ५७२) ३३६१) १३६७)

१ चुंघीया

२०००)

कोस २। रकबो ११६१६। षेत मगरा रा काठा। अनाळी कोसेटा १०, पांणी मोटो चोढो। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३३६) १०६०) ८३६) १६६६) ४६५)

१. भाकेली। २. बड़ी गाव। ३. ५। ४. गगडाणी।

<sup>1.</sup> उत्तर दिशा। 2. भ्रच्छा गाव। 3. वर्ष भर के लिए। 4. पानी पीने के लिए।

१ चोकड़ी बडी ३०००)

कोस १०, रकवी ५०००। पेत काठा मगरा रा। ऊनाळी अरट १०। कोसेटा १५ चांच १०। घोरा, बसीवांन लोक थोड़ो । रा० प्रथीराज करमसोत री वसी।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ३३७) ५०३) १४३०) २४२८) ७१९)

१ सीहा री बडी १०००)

कोस ११, रकवो ४०००। षेत सपरा। ऊनाळी ग्ररट ४, कोसीटा १०, चांच १०। बसी रा लोक जाट रजपूत बसै। जागीर-दार रा लोक रहै।

संमत १७१**५** १६ १७ १८ १६ ४०८) १२१) १३४१) ६३६) ४४६)

१ बीटरा ४०००)

कोस ७। रकवो ६६००। बडा घोराबंघ षेत । सेंवज गेहूं चिणा हुवे। सेभो नहीं। तळाव पांणी पीवै। षूटै तहारां कोहर १ बांघीयो छै तठै पीवै। पांणी मोटो। जाट बांणीया बसै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ ४११) १७७५) २७३०) २३३८) ७८८)

१ लुणीयावास १०००)

रकवो १२१५०। षेत घोरावंघ। गेहूं चिणा वीघा ४००। सेभो नहीं। कोहर १ पांणी घणी। जाट बसै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ ४१७) ६३३) २३४) १०३८) ३३२)

१ कछवाहां री वासणी १०००)

रकवो ४०८७। पेत सपरा। सेंवज गेहूं चिणा हुवै। से भो नहीं।

कोहर १ नवी संवत १७१६ पुणायी । पांणी घणी । जाट बसै । कसबा सुंकोस ४ ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५६२) १०३४) १००) १२६६) २३३)°

१ बाईड' १५००)

कोस ६। रकबौ ८६८४। षेत घोरा मगरा बडा षेत। सेंवज चिणा हुवै। सेभो नहीं। जगड़ारण रा तीवण १, कोहर पीवै। जाट वसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १७४४) २११०) ३२१) ३१३२) ६६६) '

१ सीवाणोयो १०००)

कोस १२। रकबो ५७६६। षेत रूड़ाँ, सेंवज चिणा षेत ४ हुवै, सेभो नहीं। कोहर १ हाथ ४० पांणी थोड़ो। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ ६६)

१ सम्दोळाव पुरद ६००)

रकबो ६३३३। षेत सषरा घोराबंघ। सेंवज गेहूं हुवै। कोसेटा ४ पांणी थोड़ो। जाट बसै। मेड़ता सुं कोस ३।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ११) २०७) ६६) ४४३) २०७)

१ जेसा सोळंषी री वासणी २००)

रकबो ६००। षेत मगरा रूड़ा। कोसेटा २। पांणी थोड़ो। जाट बसै। कोस २ कसबा सुं।

१. १७४४) २११०) ३२१) ३१३२) १६६)। २. बायड़ १ ३. गगडारा।

<sup>1.</sup> खुदवाया। 2. ग्रन्छे, उपजाक।

```
मारवाड़ रा परगनां री विगत
१३६
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६
        ६) १२०) <u>५६)</u> ६३) ४०)
१ सीहावास
                    y00)
   कोस २॥, रकबो ६५०। षेत सषरा। सेंवज गेहूं चिणा हुवै।
कोसेटा ३ पांणी थोड़ो। जाट रजपूत बसै।
संमत १७१५ १६
                  १७ १८
      ४५) २०६) २४७) ३८७) १३१)
१ बैणावास सूनो <sup>षे</sup>ड़ो २००)
   रकबो ७२० । षेत सपरा । सेंवज गेहूं चिणा हुवै । सेभी नहीं।
काहथ<sup>3</sup> वासणी रा लोक बाहै<sup>1</sup>।
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६
       60) 86) 666), EX) 576)
१ सीहारो षुरद ५००)
   रकवौ ४४६६। षेत सपरा। सेंवज चिणा। ऊनाळी अरट ३
कोसेटा ५ घोराबंध हुवै। गांव भेळी हीज बसै। वसीवांन लोक कोई
नहीं। जगीरदार री वसी रा लोक जाट बसै, बांणीया रजपूत बसै।
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६
     ६०५) १२०६) ८६६) ४४१)
१ डीगरांणो
                  २०००)
   कोस ६। रकबो ६६००। षेत घोराबंघ। सेंवज गेहं चिणा बीघा
५०० । सेभी नहीं । कोहर बंघवो², पांणी पीवै । जाट रजपूत वसै ।
संमत १७१५ १६ १७ १८
                                    38
      २७०) ११४) ५४२) २२०२) ४६२)
  १. २५६) । . २. ३८६) । ३. कायथ । ४. १०१) । ५. २०५) ।
```

<sup>1.</sup> खेत जोतते है। 2. कुम्रा पदका बंधा हुमा है।

```
१ हिरण पुरी ' ४००)
```

कोस ४। रकबी ३४५६। षेत सषरा घोराबंघ। सेंवज बीघा २०० गेहूं चिणा हुवै। सेभी नहीं। तळाव रै बेरै पीवं । जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ २३६) ५२१) १८०) ६६६) ४१५)

१ सेषा वासणी ५००)

कोस ४। रकबो १६१४। मगरा सेंवज चिणा गेहूं हुवै। ऊनाळी कोसेटा ३, पांणी थोड़ौ हुवै, हाथ २५। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६४) २३३) १२७) २६८) १५४)

१ घोड़ाहट ५००)

मेड़ता था कोस ६। रकबो १७५०। षेत सषरा मगरा रा घर्णै मेह विणा षेत ४ हुवै। कोसीटा ४, पांणी थोड़ी। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३०) ४६२) २१२) ४५६) १२२)

१ समदोळाव बडी १०००)

रकवो ६६३३। षेत घोराबंघ। सेंवज चिणा गोहूं हुवै। सेभो नहीं। कोहर नहीं। केकीद पीवै। जाट बसै।

संमत **१७**१५ १६ १७ **१**८ ३०) ३२२) ११३) ५४१) २८१)

१ अंचीयाहेड़ो पुरद ७००)

रकबो ६३७४। षेत सषरा। सेंवज गेहूं चिएा हुवै। सेभी कोहर नहीं। भुरावासणी पीवै। जाट बसै। कसबा सुं कोस ३।

१. हिररापुर ।

तालाब के भ्रन्दर खुदी हुई बेरियो से लाकर पीते हैं।
 भ्रधिक वर्षी होने पर।

```
१३८
               मारवाड़ रा परगनां री विगत
संमत १७१५ १६ १७ १८
                                      38
        प्र) २६०) ४४) ४११) २१०)
१ भांनावास
                     Y00)
   कोस २॥। रकवो — । षेत मगरा काठा। सेंवज हुवै।
कोसेटा ६ तथा ७ हुवै। पांणी चोषो। जाट बसै। चुंधीयां भेळा
बसै।
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६
        ६४) ३४४) २०७) ३४६) १२४)
१ चांवंडीयो ग्राघो
                    १५००)
   रकबो ३८०० श्राधो गांव रौ, श्राधी सांसण छैं। षेत सपरा,
घोरा, सेंवज चिणा गेहूं हुवै, जाट बसै। कोस ३।
संमत १७१५ १६ १७ १८
       १ धनेड़ो ध
   षेड़ो सूनौ। धनेरीया नील रा मांजरै। रकवो ५०८।
38
   गांव
   ६६. पा। सांसण-
४॥ बांभणां नूं-
 ॥ चांवंडीयो श्राधो
                     X00)
   रा० वीरमदे रै बेटै जगमाळ रौ दीयौ, भवानीदास तेजसीहोत
सिवड़ नुं। हिमें जोगीदास गुणेसोत राजसी सादुळ रौ, राघो महेस रौ
छ । रकवो ३८००। षेत सपरा काठा । सेंवज चिणा हुवै । अनाळी
कोसेटा १० हुवै। वांभण बांणीया वसै।
  १. घनेरही ।
```

1. प्राचा दान मे दिया हुन्ना है।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६१३) २१६३) १०६१) २४२६) १२६०)

१ हरभू रो वासणी १५०)

रा० जैमल वीरमदेवोत रौ दत्त । व्यास गोतम ग्येनसर नुं। हिमें पाछौ राजा सुरजिंसघजी व्यास सादूळ चकरपांण नुं संमत १६७६ फिर दीयौ। रकबो ४०० बीघा। सेको नही । मेड़ते माळीयां रै बेरै पीवै। कोस १॥।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ८७) १०५) ६०) २५६) १०२)

३ पांचोड़ोळी<sup>3</sup> बास ३

रा० बरसिंघ जोघावत रौ दत्त । प्रोहत कांना उदारायोत रा नुंदीयो । पछ भाईबंट वास जुदा-जुदा बसीया । मेड़ता था कोस १॥।

१ गांगादास री बास ७००)

रकबो २२८२। षेत काठा मगरा ऊनाळी कोसेटा ५ तथा ७ हुवै। हमें रामचंद सुरतांणोत रो नै करन नारावत छै। जाट बांभण बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५१) हरे ३०२) ६८१) ३७२)

१ पांचड़ोली भांना ५००)

रकबो १४५०। षेत सषरा मगरा। सेंवज चिएा हुवै। घोरा। ऊनाळी नहीं। छछां रौ बास भेळो बसै। बांभण जाट बसै। हिमैं जोगीटास गुणेसोत छै,-सांवळदास छै।

१. १४४६) । २. गेनसर। ३. पाचडोली। ४. रुद्रायत। ५. गाव दासा रोवास।

<sup>1.</sup> पृथ्वी-तल में समाहित होने वाला वर्षा का पानी। 2. भाइयों मे हिस्सेदारी होने पर।

3

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५५) ३०५) १७६) २१०) २१५)

१ पांचड़ोली छांछा ३००)

रकबो ६००। भांना रा वास भेळी वसै। षेत मगरासेंवज चिणा धोरै। सेभी नहीं। तळाव में बेरा छै तठै पीवै। पांणी थोड़ी। हिमें षिवो केसरो सांमो जोगा री छै। जाठ बांभण तेली बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १३०) ३०६) ६६) १६२) १५५)

All

' ४ चारणां नुं सांसण-

१ अंचीहेड़ो ५००)

राजा श्री सूरजसिंघजी रौ दत्त । बारेट लषा नांदणोत नुं। हिमें गिरधरदास लषावत रा बेटा आसकरण श्रीथीराज अजबौ छै। पेत सषरा छै, कंवळा । ऊनाळी सेभो नहीं। तळाव रंप रा पीवै। जाट बसै।

रा० बलभदर सुरतांणोत रौ दत्त । घधवाड़ीया मोका मांडणोत नुं । हिमें पिरथीराज सुंदरदासोत नै जगनाथ मनोहरदासोत रौ छै। षेत काठा मगरा । छनाळी नहीं । कोहर १ बंघी , पुरस २०, पांणी मीठी । ऊपर २ ज्व हुवै । कोस १०।

१. केसारो। २. तळाव री वेरिया। ३. गडसुरीयो। ४. बीघा जव हुवै।

प्रच्छे, उपजाऊ ।
 चार्गो की एक शाखा ।
 पक्का वधा हुआ ।

रा० जेसा सीहावत रो दत्त । रतनु भरमां रूपावत नुं । हिमें सांवळदास कांनावत रांमसिंघ सादुळोत छैं । षेत कंवळा सेंवज । गेहूं चिगा सरसुं, घोरै सेको गहीं । लुगोयावास रैं कोहर पीवै । चारण जाट बसै । मेड़ता था कोस ७ ।

राजा श्री गर्जासंघजी रो दत्त बारैट राजसी प्रीथीमलोत रोहड़ीया नुं। हिमें कीलांणदास कांना राजसी रा बेटा छै। पेत १० घोराबंघ तांमें सेवज गेहूं चिणा। वीजा षेत कंवळा, सेभो नहीं। लुणीयावास रै कोहर पीवै। तीवण १ छै। तळाव बरसोंदीयो पांणी रहै।

४ =।। ४५

६७. तर्फ कलरो रेष ५७६०१ गांव ४४

१ कलरी-षास ४०००)

१. २५०)। २. ६११)। ३. २६५)।

<sup>1.</sup> चारणो की एक शाला। 2. कुमा।

कोस २, रकबो ६८६२ । बड़ा षेत घोराबंघ । काठा गेहूं चिणा घोरै । ऊनाळी कोसेटा ४० हुवै । बडो गांव । जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६३७) ३०५५) २४२६) २४४०) ११८०)

१ फळोधी २०००)

रकबो १८४२६। षेत कंवळा। सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी नहीं। कोहर १ सागरी पांणी घणो तठै पीवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ **१**६ ६७०) २८८१) १७६) २१७४) १४८०)

१ सीरसलो २०००)

रकवो ७७७६। षेत थळ रा कंवळा। से को कोहर नुं गांव ढाहो पीवे। जाट बसे। ढाहा रा कोहर री तीवर्गं। संवत १७१५ १६ १७ १८ ९४) १२२७) ३८४) २८२४) १२१८)

१ लाही २५००)

कोस "" । रकबो ६२०४ षेत घोरावंघ। सेंवज गेहूं चिणा १००० बीघा हुवै। बेरै पांणी पोवै। जाट रजपूत बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २८७) २२५३) १०८) १४४२) १०४६)

१ वेदावड़ी ४ २०००)

कोस २। रकबो ३०१५। बरसाळी, बड़ा षेत । सेंवज गेहूं चिणा बीघा १०००। सेभो नही । तळाव बरसौदीयो पांणी रहै छैं ।

१. ११६७)। २. नहीं। ३. मेड़ता थी कोस १। ४. वही (ग्रविक)।

वहुत प्राचीन (किवदन्ती के घनुमार राजासगर के पुत्री द्वारा खीदा हुग्रा)।
 के कुए में पानी प्राप्त करने की निश्चित हिस्सेदारी है।
 तोलाव मे वपं मर के लिए
 पानी रहता है।

षुरद वेदाबड़ी रै बेरे पीवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३६६) ८१६) २४) ३६३) ४१३)

१ ढांढोया बासणी २०००)

कोस ४।।। रकबो ३०५७। षेत सषरा घोराबंध। सेंवज बीघा ४००, गेहूं चिणा हुवै। सेभो नहीं। तळाव मास ६ पांणी रहै। पछै सेषावासणी पोवें। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५२) १५१६) ६२) ५६६) १३६)

१ पालड़ीसिघ २३००)

कोस ११। रकबो ११३४। षेत कंवळा धोराबंध कोसेटा ३ हुवे। जाट बसै, गूजरां रा घर १०।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २१) ८११) ६६७) ६१२) ४३१)

१ रामसरी ढंढसरी' १२००)

कोस १२। रकबो ६६००। सॅवज गेहूं विणा बीघा ४०० हुवे। षारीये भेळो बसै। षारीया रा कोहर पीवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १२) ६५८) ३६) ५६०)<sup>3</sup> ३८१)

१ मांगळीयाबास १०००)

कोस १। रक्बो ५४००। खेत कंवळा, थळ रा, से को नहीं। कोहर १ पांगी मोठो, सागरी। ऊनळी सेंवज पीयल, मांमुर नहीं। जाट रज-पूत जागीरदार रा घर री बसी रा लोग बसै।

१. ढीढसरी। २. काठा गेहूं। ३. ८०७। ४. मागळियानस ।

१४४ मारवाङ् रा परगनां री विगत

संमत १७१५ १६ १७ १८ १९ १५) ५२३) ४०७) ५१०) ३०५) ४

१ सातळवास २०००)

कोस २। रकबो ५८७८। वेत सबरा धोराबंध। गेहूं चिणा हुनै। ऊनाळी कोसेटा ३०। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १<u>८ १६</u> २४४) १११६) १५११) १७८६) ८७६)

१ षेढुली २५००)
कोस ३। रकबो १६६०८। षेत घोराबंघ। काठा गेहूं चिणा सेंवज हुवै। घोरा बेर १ पांणी चोषो चांच ६० वेहर मै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १**५ १**६ १२१) २०५२) ७४८) ३४३४) १७८१)

१ ढाहो ३२००) ररबो १५२०। षेत थळी रा। मगरा ऊनाळी नहीं। कोहर वंघवे

पांणी घणी। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

१२१) १५३६) ६२६) ३१३१) १२२६ १ गोगारडो<sup>७</sup> ३०००)

रकबो ६६०४। कोस ४। बडा घोराबंघ षेत । सेंवज गेहूं चिणा बीघा २००० हुवै। सेमो तळाव नहीं, तळाव पांणी षूटै तरां वेदा-बडी पीवै। जाट बसै। तळाव निपट सषरो, सबळो ।

३. ८६१)। २. ८८२)। ३. १३६२)। ४. ४११)। ५. वेर में चांच ६० हुवै। ६. इसके पहले—कसवा थी कोस ६॥। ७. गागरहो।

<sup>1.</sup> विशेष प्रकार के गेहू। 2. समाप्त होने पर। 3. खूब पानी सामने वाला।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५६७) २६१४) १६१) १४६३) १५१) १ बेदावड़ी पुरद १०००)

कोस २। रकबो २०१४। षेत मगरा सेंवज न हुवै। बेहर में कोसेटा ४ हुवै। षेड़ा बीहू गांव भेळा बसै, जाट। संमत १७१५ १६ १६ १६ १६० १२१) २११) २११)

१ गंठीयो ३०००)

कोस ४। रकबो १६४३६। षेत सषरा मगरा। सेंवज गेहूं चिणा हुवै। बीघा ४००। बेहर में हुवै। सेक्को नहीं। गंगारड़ीं पैरे कोहर में तीवण १। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५२०) १६६०) ७७४) २४५३) ८१४)

१ षारीयो षंगार री ६००)

कोस १२। रकबो २०१ प्रश्व । वेत घोराबंध। रेल रा<sup>1</sup> गेहूं सेंवज बीघा ७००, काठा हुवै। सेभो नहीं। कोहर बंधवा। जाट गूजर रजपूत बसे।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५०) ६१०) ४७८) १३११) ४३५)

१ गोठण २२००)

कोस ११। रकबो २१६००। षेत कंवळा। सेवज चिएा हुवै। सेभो नहीं। कोहर १ बंधवो, पांणी पीवै। जाट कुंभार बसै। जागीर-दारां री बसी रहै।

१. वेरे । २. ५२०) । ३. २६००) । ४. २०) ।

<sup>1.</sup> प्रविक वर्षा होने पर पानी बहकर शामिल होने से।

```
१४६ मारवाड़ रा परगनां री विगत
```

संमत १७१४ १६ १७ १८ ४४) २३७७) १०६४) २०२६) ६७६)

१ लोबो जाटां री ५०००)

कोस ५। रकवो २७७४४। बड़ा घोरावंघ षेत । सेंवज गेहूं चिणा हुवै । सेभो पीयल नहीं । तळाव वरसोंदीयो पांणी रहै छै । पछ कोहर पीवै । पांणी थोड़ो मीठौ । जाट बसे ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ७६६) २०३२) १५७४) ३२६२) ८७२)

१ गांगारड़ी २०००)

कोस ५। रकवो ४७०४। षेत घोरावंघ। सेंवज काठा गेहूं चिणा। सेभो नहीं। पांणी वेदावड़ी पीवै। जाट वसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ७४) ६७५) ४६) ६२२) २२१)

१ तालोड़ो पुरद ७००)

कोस ६ । रकवो ७३५० । पेत सषरा । वेत ४ सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी नहीं। वडा तालोड़ा सुंकोस ०।। दिपण नुंवसे। कोहर १ वेही रै १ तीवण। जाट वसे।

संमत १७१४ १६ १७ १८ ४६) ६६१) १०७) ४४७) <sup>३</sup> २०६)

१ रेयां पुरद ७००)

कोस ६। रकवो १४०५। पेत सपरा सेको नहीं। रैयां भेळा लोक जाट वसें। रैयां रै कोहर पांणी पीर्व।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५) २५७) २५१) ६००) ३०१)

र. ६७०)। २. १३४०। ३. ५५१)। ४. शोबार ४. बड़ी रेवा।

```
१ मेरीयावास
```

## 800)

कोस ११। रक्तबो २४००। षेत सषरा काठा। मगरा सेभो। कोहर पांणी नहीं। चौकड़ी पीवै। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ ७०) १५६) ३६) ४०६) १०५)

१ माडपुरीयो

५००)

कोस ६ रकबो ६६०३। षेत रूड़ा मगरा रा, के० थळ रा।
कोहर सेभो नहीं। जावा रै ऊनाळीयां पीवै। रजपूत बसै।
संसत १७१५ १६ १७ १८ १६

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ७) १०५) २५) १०१) ११६)

१ सहैजा' री वासणी ४००)

कोस ६। रकवो ३३६६। षेत सषरा काठा मंगरा रा। सेभो नहीं। सीहा चारण री वासणी रै कोहर पीवै। रजपूत बसै। संमत १७१४ १६ १७ १८ ७) १०४) ८६) ३०८) १०४)

१ धानीयो<sup>3</sup> १२००)

कोस ६। रकबो १३५३७। षेत सपरा। घोराबंघ। सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी कोसेटा ७ तथा म बेहर मांहे हुवै। पांणी थोड़ो । जाट रजपूत बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १६ १६ ७५) ८६१) ८६२) १३६२) ५११) १ तालोडी बडीं १५००)

१. सेहजां। २. ७६)। ३. घनायो।

<sup>ा.</sup> कम पानी।

कोस १। रकबो १६००। षेत सषरा सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी कोसेटो १ कोहर ऊपर हुवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १९ ५५) १४१२) ८२२) १६६०) ३५६)

१ रेवड़ीया १०००)

कोस ६। रकबो १७०४ । षेत सपरा। ऊनाळी सेको नहीं। कोहर १ हिमें रा० हररांम गोइंददासोत पुणायो , पांणी मीठो। जाट रजपूत बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ २६ २५) ६६६) ५१८) १०३०) ३१६)

१ श्रापलावास ५००)

कोस ७। रकबो ५४००। षेत सपरा, कंवळा ऊनाळी नहीं। कोहर १ बंधवो, जठै पीवै। पांगी घणौ। जाट रजपूत बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १८२) ५१२) ३८२) ८११) २३१)

१ सोढावास ५००)

कोस ६। रकवो १३६१। षेत मगरा काठा। ऊनाळी। सेभो नहीं। गांव लांबा रै कोहर पांणी पीवै। जाट रजपूत बसें।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६५) ५१६) ६५) ६०६) २०१)

१ पारीया री वासणी ७००)

कोस ११। रकवो — । षारीया री सींव मांहे वसै। षेत

१. रेयां वही। २. ७०४। ३. २०६)।

<sup>1.</sup> गोइंददास के पुत्र हररांम राठीह ने खुदवाया।

सषरा, सर १<sup>1</sup> । उनाजठ' छै तठै बीघा ४०० सेंवज चिएा हुवै । षारीया रै कोहर पांणी पीवै । रजपूत बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १०) ४०६) १०८) ६६१) ४१०)

१ मोटुवास

४००)

कोस ७। रकबो २७३४। षेत कंवळा अजाईब। कोहर नहीं। राजौद पोवै। तळाव मांहे बेरा छै, तठै पोवै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०६) ६१०) १८६) ५११) ५८५)

१ पुजीयावास ३००)

कोस ४। रकबो ३५७७। षेत सपरा थळी रा। सेको, कोहर नहीं। पेड़ो फळोघो भेळो। जाट घर १५ बसै। फळोघी रै कोहर पीवै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ५०४) ७११) ३४६) १००८) ३००)

३२ गांव

६८. ८ सूना बेड़ा पाही लोक षड़ै।

१ कूंपड़ावास बडो रेष ६००)

रकबो ३३७२। षेत थळ रा सषरा। षेड़ो सूनौ। नागौर रौ गांव रोहल रा लोक षड़ै। रा० मांनिसघ मुरारदास री बसी रा लोग बेत षड़ै। कोस —।

१. चनाळी । २. १६०)।

बड़ा तालाब अधवा वह स्थल जहां खुव दूरी में वर्षा का पानी मरता है।
 गांव

१५० मारवाड़ रा परगनां री विगत

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६०) १५०) १५०) ५०५) २००)

१ कूंपड़ावास षुरद रेष ४००)

रकवो १४१७। षेत कंवळा सषरा थळ रा। षेड़ी सूनी नागीर री गांव रोहल रा लोक षड़ै। रा० मानसिंघ मुरारदास री बसी रा लोक षेत षड़ै।

१ सुंडावास रेष ५००)

रकबो ३४७२। षेत कंवळा रूड़ा । षेड़ो सूनौ। रा० मानसिंघ मुरारदासोत री वसी रा लोक रोहल थका पेत षड़े। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

३०) १००) ५०) २०१) १००)

१ हांसावास (६००)

रकबो १६६१। षेत सपरा मगरो रा काठा। के० धोरा पिण छै। सेंवज गेहूं षेत ५ तथा ७ हुवै। षेड़ी सूनी बसीवांन लोक को नहीं। गांगारड़ै रा लोक षेत षड़ै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १३०) ६०१) १०२) ५०१) १३१)

१ नरसंघ री वासणी १०००)

रकवो ४५३६। षेत काठा मगरा। षेड़ी सूनी। गगराड़ै रा

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४१) १५१) १००) १०१) १३५)

१. हांसावास । २. गगडांगा ।

१ भैरूंवास

Xo)

रकबो ३१७४। षेत रूड़ा भला। षेड़ी सूनी। केलावास षुटली रा लोक षेत षड़े छै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५) १०१) o) १५१) ३०)

१ रैया तीजी

३५१)

रकबो १४५०। षेत सषरा। षेड़ी सूनी। बड़ी रैयां रा ही लोक षेत पड़े।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०) २०६) १००) ३००) १०१)

१ बुध री वासणी

रकबो ७७७६। थळ रा षेत। घणा बरसा पहली। हिमें को० षेत षारीय दाषल छैं। बीजो रतकूड़ीयो जोधपुर रै वसि गयी।

5

६६. ४० गांव तफै कालक रा।

विगत

४६२०१) षालसा रा गांव ४० १७००) सांसण गांव ४ ४७६०१) गांव ४४

8 सांसण

१ दुकड़ी

रेष १२००)

रा॰ वरसिंघ जोधावत रो दत्त, प्रोहत षोदा कान्हावत नुं। हमें

I. खारिया ग्राम के शामिल माने जाते हैं। 2. जोघपुर परगने में शामिल कर दिया गया।

```
१५४ मारवाड़ रा परगनां री विगत
```

१ षुहड़ी वडी २०००)

कोस ८॥ । रकबो २०१८४। षेत थळ रा सपरा। ऊनाळी कोसीटा ७ तथा ८। जाट बसै।

कोसीटा ७ तथा म । जाट बसै । संमत १७१५ १६ १७ १म १६ १५२) १५४२) ११३२) २०५७) १०३५)

१ चुहड़ीयावास ७००)

कोस ७। रकबो बीघा २६४२। षेत सपरा थळ रा कंवळा। कोहर १ ऊपर कोसीटा। गांव पोवै। जाट वसै।

काहर १ ऊपर कासाटा । गाव पवि । जाट वसे । संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

७६) ४१६) ६१६) ५६७) २६६)

१ पुहड़ी पुरद १०००) कोस = ।। । रकबो ३१७४। षेत थळ रा सपरा। कोहर १

पीछ रौ । ऊपर कोसीटा ऊनाळी । जाट बसें । संमत १७२५ १६ १७ १८ १६ १५) १६५) १२४) ३०५) १५४)

१ दुरगदास थळी ५००) कोस ६। रकबो ५४००। षेत कंवळा थळी रा। कोहर १ पांणी

पीवण नुं। जाट बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८

१२१) ५११) १२१६) ८०६) ४०८) १ करहो १५००)

१ करहो १५००)

कोस = । रकबो ५०४६ । थळी रौ गांव । षेत कंवळा सपरा ।
कोहर नहीं । करहा रै कोहर में तीण १ । जाट बसै ।

1. जनता के पानी पीने का कुछा।

```
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६
      ३३६) १२३०) १११) ११२०) २१०)
                   900)
१ पूनीयावास
   कोस ८। रकबो ४७०४। यळी रौ गांव। षेत कंवळा सषरा।
कोहर नहीं। करहा रै कोहर में तीए। १। जाट बसै।
संवत १७१<sup>°</sup>५ १६ १७ १८ १६
३३६) १२३०) १११) ११२०) २१०)
                 %00)
 १ चोहलां वास
   रकबो ४२४०। थळी रौ गांव। कंवळा षेत। षेत सषरा।
 कोहर १, पांणी षारौ । जाट बसं<sup>६</sup>।
 संमत १७१५ १६ १७
                           १८ १६
        १५) ६०१) १७०) ४५६) २०६)
 १ भ्राग्या वासगी<sup>3</sup> ७००)
    कोस ६। रकवो १० ५८४। थळी री गांव। षेत कंवळा। कोहर
 १ बंधवां। पांगी मीठौ। जाट बसै।
 संमत १७१५ १६ - १७ १८
       १६१) १७०) १२०) ६०६) ४०८)
              3000)
  १ राजोद
     कोस ६। रकबो ३२८४६। थळ रौ गांव। षेत कंवळा। निपट
  सषरो । कोहर १ सागरी बंघवा । पांगी घणी मीठो । जाट रजपूत
  बसै।
  संमत १७१५ १६ १७ १८ १६
```

६४१) २४५७) ४८६) १४६६) १०४४)

१. चीहल्यावस । २. मेंड्ता थी कोस द (प्रधिक) । ३. ग्राठयवसणी ।

<sup>ा.</sup> बहुत भ्रष्ट्या गांव।

राईचंद सुरतांणोत नै करन तारावत छ। रकबो १४२५०। षेत कंवळा। सेको नहीं। कोहर १ सागरी, पांणी मीठी, पुरस ३२। जाट बांभण बसै। मेड्ता था कोस ६।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४७०) ११२५) ४२१) २०३६) ४३६) १ बांभण वास १००)

रा० दूदै जोधावत री दत्त बांभण रांमा तीलावत गूजरगौड़ नुं हिमें संकर गोपाळ री नै बु(भु)धर काना री छै। षेड़ी सूनौ। फळोधी मांहे बांभण बसै। षेत षड़ैं। रकबो २४६४। षेत कंवळा। कोस ४॥ छै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५) २४) ३३) २०१) १००)

१ भीलावास २००)

राजा श्री सूरजिंसघजी रौ दत्त, बहारैट परतापिसघ नांदणोत नुं हिमें परतापमलोत नै किलांणदास कांनड़ राजसीहोत नुं छै। रकवौ ३७५०। षेत कंवळा। जाट वसै। कोहर नहीं मांगळीयावास रै कोहर पीवै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३७) १५६) २०६) ३०६) १०५)

१ सीहा री वासणी २००)

रा० वरसिंघ जोघावत रौ दत्त, जगहठ बाषल चांदणोत नै। कनीया गेहा नुं दीयौ। हिमें लषौ उदैसी रौ। कनीयो नै गोयंदगोपाळ रौ जगहट छै। रकवौ १३५०। चारण बसै। गांठोया रै कोहर पांणी पीवै। कोस ६।

१. गंठिया ।

<sup>1.</sup> फळोघी (मेरता) में रहने वाले बाह्मण खेत बीते है। 2. कुमा।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५५) २०६) २३) ३०६) १४०)

४ गांव रेष रुपीया ५७६०१)

१००: तफे रांहण--

गांव ५६ रेष रुपीया ५४७५०)

१ रांहण षास ११०००)

कोस ४। रकबी ३१६७४। षेत सषरा, घोराबंध। सेंवज काठा गेहूं बीघा २५०० तथा ३००० में सेंवज। कोसीटा १५ तथा १६ बेहर में हुवै। जाट माहाजन सिगळी पवन जात बसै। बडी कसबो। कोस ४।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ५४३) ७८५२) १०४५) ३७०७) ५३७१)

१ सारसड़ी <sup>3</sup> २०००)

कोस ४। षेत घोराबंध। सेंवज चिएा हुवै। कोसीटा ३५ बेहर

में हुवै। घोरा पांणी चोढो। रकबो ८६६४। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १९

२५७) ८२७) १०६५) १२२०) ७३०)

१ नीबोहलो बडो १३००)

कोस ३॥। रकबो ४०० दे । वेत सपरा। सेंवज चिगा। कोसीटा द तथा १०। जाट बसे।

संमत १७१५ १६ ,१७ १८ १६ ७१) ८६०) १३७८) ६४८)

१. ५)। २. ९४३)। २. सारसङो। ४. १२००६।

```
१५६ मारवाड़ रा परगनां री विगत
```

१ माहीढंढ वडो २००)

कोस ६। रकबो १७३४। थळ रा षेत रूड़ा। कोहर १ काची छैं जठै पांणो पीवै। थोड़ो मीठो। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

१०७) ३०८) १४) ३०७) १४४)

१ जेसाबास तोगा ७००)
कोस ४।।। रकबो २६५८। थळ रा रूड़ा। कोहर नहीं। षेढुली
रै बेरै पीवै। जाठ बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १२३) १५५) १२०) ३५६) २१५)

१ दाबड़ीयांणी २५००) कोस ४। रकबो ११०६४। षेत सषरा घोराबंघ। सेंवज गेहूं

चिणा। ऊनाळी कोसेटा १२ बेहर में हुवै। पांणी चोढौ। जाट बसै। संवत १७१५ १६ १७ १८ १६६) ११५)'

१ जावळी १४००) कोस ४। रकबो १२०७६। षेत सषरा घोराबंध। सेंवज विणा

हुवै। ऊनाळी कोसीटा २० बेहर में हुवै। पांणी थोड़ो। जाट बसै। संमतः १७१४ १६ १७ १८

१८७) १०२३) ४६८) ७६६) ६६६)

१ ढाढोळाई<sup>२</sup> १५००) कोस ३ । रकबो ६४६८ । षेत सबरा मगरा । ऊनाळो व

कोस ३। रकबो ६४६८। षेत सषरा मगरा। ऊनाळो कोसीटा ४ तथा १। जाट बसे।

१. ५१५) । २. दोटोळाई।

<sup>1.</sup> पषका वधा हुमा नही।

```
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६ ६१) ८७३) १८०) प्रदेश ४८५)
१ सांभावास' ६००)
कोस ३। रकबो — '। षेत सपरा थळी रा। ऊनाळी कोसेटा
४ तथा ५। जाट बसें।
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६
२०) १८२) १४७) ३४८) २५७)
१ जोधड़ावास ५००)
रकबो १३८५। षेत सपरा थळ रा कंवळा। कोहर १ बंधवी
पीछ रों। जाट बसें।
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६
८) १२०) ६) १०५) ५२)
```

रकबो ६६३६। षेत थळ रा रूड़ा। कोहर १ बंधवी। पौणी घणी। ऊपर ऊनाळी<sup>1</sup>। जाट बसै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ २३) ४६०) ६१२) ६१५) ४६४)

१ दुदड़ावास ५००)

कोस ८ । रकबो ३२०२ । षेत थळरा कंवळा । कोहर १, पांणी घणी । जाट बसै ।

संवत १७१४ १६ १७ १८ १६ १०६) ५८०) रे१६) ६१४) ३१४)

१. सांडावास । २. ४७०४।

<sup>1.</sup> कनालू साख होती है।

```
मारवाड़ रा परगनां री विगत
```

१ भाद्रवसी

१५५

900)

कोस ६ । रक्तबो ४२४२ । थळी रौ गांव, षेत कंवळा । कोहर १ पांणी पीवण रौ । जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ **१**६ ५०) ६११) ४०१) ५१२) ३११)

१ षारीयी बडी २०००)

कोस ६ । रकबौ ६८८२ । थळ रौ गांव । षेत कंवळा, सपरा । कोहर १ पांणी पीवरा नुं, बंधवां, सपरौ । जाट बसै । संमत १७१४ १६ १७ १८ १६

२०१) ७३०) ५८५) ७२२) ६२६)

१ पोलावास ५००)

कोस ७॥ । रकबो ३६०१ । षेत रूड़ा थळ रा । कोहर १ पांणी मीठो । बिसनोई जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ७६) १३७) ३५) १०१८) ६१७)

१ बीचपुड़ी ५००)

कोस ६। रकबों ३४५६। थळी रौ गांव, षेत कंवळा। कोहर नहीं, राजोद रै कोहर पीवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ६६) ३०५) १६) २०४)

१ षींवावास ३००)

कोस ६।।। रकबो ३६५६। षेत थळ रा रूड़ा। कोहर नहीं, करहा रै कोहर पीवै। जाट बसै।

१. भादुवासी। २. ४३४७।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ८१) १३०) ६०) ३१२) ३११)

१ माही ढंढ षुरद र००)

कोस ६। रकबो १५३६। थळ रा षेत रूड़ा। कोहर १ काचो। वेरा पांणी थोड़ो मीठो। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६५) १०५) १४) १५८) १०४)

१ जेसावास ग्रषैराज ४००)

रकबो १७३४। षेत थळ रा सपरा। कोहर नहीं। षेटुली पीवै। षेड़ी जेसावास-तोगावास भेळी बसें। जाट बसै।

१ जारोडी बडी १६००)

रकबी १२४२१। कोस ४। षेत सषरा धोराबंध। सेंवज चिणा हुवै। तळाव बेरा बरसौदीया पांणी रहै। पछै षेटुली' पीवै। जाट रजपूत बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २१०) २०४२) ५०५) २०३२) १०३८)

१ जारोडी गुजरां १०००)

कोस प्र। रकबो २६४६। षेत कंवळा। सेको नहीं। षेटुली री वेरां पीवै। जाट रजपूत बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४६) ३०६) २५) ५११) ३५५)

१ छापरी बडी १०००)

कोस ६। रकबी ४४००। वेत सषरा। सेको कोहर नहीं। फळोधी स्रोलादण रै कोहर मांगीयो पांणी पीवै। जाट बसै।

१. षेढुली ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ३२) १२०) ११७) ४६१) ३०५)

१ नीबोहळो धुरद १०००)

कोस ३ । रकबो १५३६ । षेत सपरा कंवळा रूड़ा । ऊनाळी कोसीटा ४ हुवै । जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ २६) २६६) २३१) ३६५) १५४)

१ पड़वालो १०००)

कोस ६॥ । रकबो २१२६ । षेत थळ रा । ऊनाळी कोसीटा ४ हुवै । जाट बिसनोई बसै । कोहर १ गांव कनै पीछ रौ ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १५४) ३८०) ४३४) ७१७) ६१६)

१ दत्तगी ४००)

रकवो ५४००। थळ रा बडा षेत । ऊनाळी नहीं । पांगी तळाव रा वेरां पीवे । थीराव षेटुली रा वेरां पीवे । जाट बसै । संमत १७१५ १६ १७ १८

३२६) १६३२) १८६) २०३६) ७८६)

१ जारोड़ो पुरद १०००)

कोस ५। रकवो ६१8४। षेत सपरा कंवळा। सेको नहीं। षुटली रा बेरा पीवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३४) ४०६) १४) ५०८) २०७)

१ छापरी पुरद ५००)

कोस ६। रकबो १०५८४। वेत रूड़ा। से को नहीं। कोहर नहीं।

१. नीबोलो । २. पांडवलो । ३. ११४) ।

```
फळीधी स्रोलादण नागोर रै कोहर मांगीयो पांणी पीवै। राजपूत
जाट बसै।
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६
       ३६) ११४) ४४) ४०४) २४४)
१ सुषावासणी
                800)
   कोस "। रकबो १७३४। षेत रूड़ा थळ रा मगरे रा। कोहर
१ काचो । बेरा छै तठै पोवै । जाठ बसै ।
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६
       ७३) २०६) ६५) ३०५) ११५)
१ छीकणवास
                  ४००)
   कोस ६। रकबो १७१६। षेत मगरा रा काठा। ऊनाळी
कोसीटा ४ तथा ७ हुवै । पांणी चोढो । जाट बसै ।
संमत १७१५ १६ १७
                         १५ १६
      ६५) ३७६) ४११) ५०७) २८१)
 ३८
                   8
   १०१. ७ सूना षेड़ा मांजरा मांही षेत षड़ै-
  १ जेतावास'
                    800)
    षेत रूड़ा। पुनीया बास रा लोक षेत षड़ै।
 संमत १७१५ १६ १७ १८
                                38
         o) o) १८) ३१) २<u>४</u>)
   रः जैतीवस ।
```

<sup>1.</sup> मांगकर।

## १ नेणांवास ३००)

कोस द। रकबौ २८०६। षेत सषरा। वसीवांन घर २ जाट छै। तिके षारीये बडे पीवै। उठै थकां षेत षड़ै। बीजा षारीया रा लोक षेत करै। कोहर १ षड़ै छैं । पांणी षारी।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ २६) २०६) ११४) ३०६) २४७)

१ षारीयो षुरद १००)

रकबो १५२६। षेत सषरा। पोलावास रा लोक षेत पड़े। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २५) ५१) ४३) ५१) ५०)

१ रैबारीयां रो वासग्गी २००)

रकबो १४२६। <sup>षे</sup>त कंवळा। वसीवांन लोक कोई नहीं। मांही ढंढ बडैरा<sup>3</sup> षेत लोक षड़ै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ३७) ६२) २१) २०४) ५३)

१ देवावास ५००)

रकवो २५०१। षेत सषरा। वसीवांन लोक कोई नहीं। दाब-ड़ीयाणी रा लोक षेत षड़े।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६) ०) ६) १३६) १०१)

१ सांवळीयावास १००)

रकवो ४५६। षेत कोई नहीं। पेड़ो सूनौ। षेत पड़ीया रहै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ०) ७०) ४०) ०) २०)

<sup>1.</sup> स्थायी रूप से वसने वाले। 2. एक कुछा जोता जाता है। 3. वहे-बहे गढ्ढे जिनमें वर्षा का पानी भरा रहता है।

रकबो — । षेत थळ रा । षेड़ो नहीं । जेसावास तोगा अषैन राज बुहो रा लोक षेत षड़े । संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ०) ४५) १५) १५०) १५५)

४४

१०२. ११ सांसण—

३ बांभणां नुं—

१ दाबड़ीयासी पुरद ्र ४००)

ा रा० जैमल वीरमदेवोत रौ दत्त, पोकरणा केलण चुतरे रा बेटा मुंहिमें गिरधर तुळछीदासोत नै रांमचंद डांवरोत छै। रकबो ४४००। जाट बसे। वेत सपरा। चांच ४। रेल हुवै । पांणी दाबड़ीयाणी पीवै। मेड़ता था,कोस ४॥।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ७०) २४५)

् १ नोबहलो ै,गंगदास 🕡 २००) 🖟

रा० राईमल दुवावत रो दत्त, प्रो० षीदा कान्हावत नुं। हिमें राईवंद सुरतांणोत ने करन तारावत छै। रकबो ४०५६। षेत काठा कंवळा। सेंवज विणा हुवै। कोसीटा २ हुवै। जाट बसे। कोस ६॥। समत १७१५ १६ १७ १८ १८ १४) ११६)

१ सांवळीयावास पुरद २००)

१..१७०)। २. नीवलो।

<sup>1.</sup> वर्षा का पानी खेती में भरता है जिससे गेहूं-चने की फसल होती है।

वीरमदे दुदावत री दत्त । व्यास जगदे रांमदेव री सिरमाळी नुं। हिमें रांमपोरा कचरावत नै फरसरांम कचरावत सारंगरांमजी री हररांम दुधनाथ री छै। हेसे ४। षेड़ी सूनो कोस ४। रकबो १६४४। षेत कंवळा बाजरी मोठ हुवै। कोहर १, पांणी भळभळो। पुरसे २० ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ देह) ४१) ४०) ४१) २०

Ŗ

१०३. ७ चारणां नुं—

१ वीछुवास

४४०)

राजा श्री सुरजिंसघजी रो दत्त बारहट संकर तेजसोहोत नुं। हिमै देईदास रांमदासोत छै। रकबी २६०४। पेत कंवळा। जाट चारण बसै। कोहर १ बंधवी, पांणी मीठी। कोस ७।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५५) ०) ५४) ४११) ३१०)

१ गेमावास

X00)

राजा श्री सुरजिंसघजी रौ दत्त, रतनुं दांना हरराजोत नुं। हिमें सांवळदास दांनावत नै लिषमीदास जसावत छै। रकबौ ८८४। षेत कंवळा। कोहर १ पांणी भळभळौ। जाट चारण बसै। कोस ८।

१ जोघड़ावास पुरद १००)

रा० जैमल वीरमदेवोत री दत्त, बीठू माला तेजावत नुं हिमें पीथौं नरसंघ री षेमी ईसर री छै। रकबो १०१४। षेत कंवळा। सेभी कोहर नहीं। जाट बसै। बडै जोघड़ावास पीवै कोस ८।

१, रामेश्वर । २. रुघनाथ ।

<sup>1.</sup> श्रीमाली । 2. बीस पुरस गहरा।

-संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०) •) १४) १०३) ४२)

१ नैते री वासणी २००)

रा० सुरताण जैमलोत रौ दत्त, रतनू सांकर हींगोळावत नुं।
रक्बो २६४६। षेत कंवळा। सेभौ नहीं। ढाहा रै कोहर पीवे।
हिमें रामिसिंघ सादुळोत सुरो कलावत नै नांथा कानड़ रौ बसे।
जाट बसे। ढांहरो रै कोहर पांगी मांगीयो पीवे।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १४) ४१) ४१) १४३) ११३)

१ जारोड़ो वेणां १००)

श्रवळा रायमलोत रौ दत्त, धधवाड़ीया चाडा चाडा मांडणोत नुं। हिमें सुंदरदास मोहणदास माधोदासोत छै। रकबी २७०४। षेड़ो पाही, सूनो।

्संमत **१७**१४ १६ १७ **१**८ १६ १००) १४४) १४) **१**४१) ५०)

१ भ्रचळा रा षेत १५०)

रा० भ्रवळा रायमलोत री दत्त बीठू भावा तेजावत नुं। हिमें कूंपो पंचाइएगोत, हदो चौथ री, ऊदो भ्रमरावत छै। रक्तबो ३८४। षेत कंवळा षेड़ो को नहीं। षेत पाही षड़ै।

स'मत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०) २०) ८०) २४) २०)

१ परबतसर रा षेत<sup>3</sup> १५०)

रा० दुवा जोघावत रो दत्त । रतनुं पाला ऊदावत नुं । हिमें तेजसी नाथो सांकर रा बेटा छै । रकबो १९४४ । षेत कंवळा । षेड़ो

१. नाथो। २. ढांहा। ३. परवत-रा पेत।

सूनी। राहीण रै षेड़ै इण गांव रा लोग बसै। षेत षड़ै। राहीण पीवै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ १०) ४५) -१०) २१) २०)

હ

१ षांतीळाई ५००)

माहाराजाजी श्री जसवंतिसिंघजी रों दत्ते । पीरजादां षुजमहमद नीजाम नै नीजरबळी नुं, संमत १७०६ दीयी । रकबो ५०४६ । 'षेत कंवळा कोसीटा २ हुवै । जाट बसै । मेड़ता थी कोस ७ ।

कंवळा कोसीटा २ हुवै। जाट बसै। मेड़ता थी कोस ७।
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

- ४७) ३०८) १४८) ३१४) ११०) ११ - ४१६००) षालसै रा गांव

४६ गाँव २८४०) सांसण गाँव ११

१०४. ता० मोडरो रेष ६१६००) गांव ४१

१ मोडरो षास् ४०००)

रकवो १३२५४। षेत घोराबंघ। काठा गेहूं चिणा हुवै। से भो छै। कोहर २ हिमें नवा षिणाया , तठै गांव पीवै। ऊपर ऊनाळी कोसीटा हुवै। जाट बसै। गांव घणा दिन हुवा षराब छै । मेड़ता थी कोस ४।

सं मत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४७) १४१३३) २०१) १०७६) ६४६) १ अरणीयाळो ६५००)

1. राहीशा गांव में । 2. भव दो कुए नये खुदवाये हैं । 3. विगड़ा 'हुम्रा है ।

रकबो ६३०३। षेत धोराबंध, सेंवज काठा गेहूं चिणा हुवै। छंनाळी कोसीटा ४० तथा ६० हुवै। जाट बसै। भली गांव, ग्रावादांन। मेड़ता थी कोस ५।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४५१) ४६८४) ४१५७) ४९६६) २१७८)

१ वगड़ ५०००)

रकबो ११३०२ । षेत घोराबंध । सेंवज चिणा हुवै । कोसीटा २० तथा २५ हुवै । जाट बसै । बडौ गांव । सांवणु बडा षेत । मेड़ता थी कोस ५॥ ।

संमत १७१४ १६ १७ १८ ४३०) ६४८२) ५६४४) ५७८२) २४३८)

१ श्राछेजाई ७०००)

रकबो ११६१६। बडा घोरा षेत, सर<sup>1</sup> बीघा २००० सेंवज गेहूं चिणा हुवै। मांहे कोसीटा ४० तथा ५० हुवै। जाट बसै। बड़ी गांव। मेड़ता थी कोस ६।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५७२) ४१६१) ६७१२) ३४७६) १७७७)

१ ईडवो ५०००)

रक बो १८२६। षेत घोराबंघ। सेंवज गेहूं चिणां हुवै। से फो नहीं तळाव बरसोंदोयो पांणी हुवै। पछै तळावां रा वेरां पीवै। जाट बांणीया बसै। सेहर था कोस ८।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६४३) ८७६२) ६२६४) ४२६०) ३०३६) १ महेवड़ो ५०००)

वह जमीन जहाँ काफी लंबी दूरी में पानी भरा रहता है।

```
१ रळीयाइतो २०००)
```

कोस ३। रकबो १७३८। पेत घोराबंध। सेंवज गेहूं काठा चिणा। सेभो नहीं। तळाव मास ८ पांगी रहै। पछ महेवड़े पीवै। पांगी घगौ। जाट बसे।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३६) ७२२) ४१६) ७६४) ४५४)

१ बेहड़ावास' १५००)

कोस ६ । रकबो १६४४ । षेत घोराबंध । सेंवज गेहं चिणा हुवै। ऊनाळी कोसेटा २ हुवै। जाट बसै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ ४६६) १०२३) ४४३) ६१६) ६२६)

₹000) १ डूमांगी

कोस १ । रकबो १०५८४ । षेत घोराबंध । सेंवज गेहूं चिएा। सेभो नहीं। तळाव बरसोंदीयो पाणी। पछै तौ वडोली पीवै। जाट वसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३८२) २०३३) ५७५) १०२६) ७७७)

१ घांमणीयो 8400)

कोस ६। रकबो ४०५६। बरसाळी वडा घोराबंघ षेत । सेंवज चिणा। ऊनाळी कोसेटा ५। जाट वसै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ २६१) १२३२) १२६०) १३३२) ७४३)

500) १ तीघरी

कोस ७। रकवो ३३३६। बरसाळी वेत काठा मगरा। सेंवज

१. वही (प्रधिक)। २. १३२३)।

चिणा। सेभो नहीं। तळाव मास ४ पांगी रहै। पछ चेचीयाबास पीवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५१) २६२) ४६२) ३५८)

१ रांमसरो २४००)

कोस म। रकबो ४६३७। बरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा। ऊनाळी सेभो नहीं। तळाव बरसोंदीयो पांणी रहै। पछै बवळै' पोवै। जाट बसैं।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४३) - १२२७) ४६४) ४८१) ४७६)

१ बेहड़ावास पुरद २०००)

कोस ६ । रकबो २१६६ । षेत घोराबंध बडा षेत । सेंवज चिणा । कोसेटा ७ तथा = । पांणी थोड़ा, बीघा ४ पीवै । जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ४२०) १०२६) १०५१) ६७६) ६२५)

१ केरीयो २४००)

कोस ६ । रकबो ५१३८। घोराबंध बडा षेत । सेंवज चिणा। कोसेटा ४, पांगी थोड़ी। जाट बसै।

स<sup>°</sup>मत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३६८) १५३२) १६७१) १७१५) ६२६)

१ पुनीयावास ६००)

रक्त वो ४७०४। कोस ६॥। बरसाळी घोराबंघ षेत सपरा। सेंवज चिणा। घोरा सेको नहीं। तळाव मास ४ रहै। पछ घांमणीय पीवै। जाट बसै।

१. बावळले ।

रकबो ११६१६ । बडा षेत घोरावंघ । सेंवज गेहूं चिणा हुवै। ऊनाळो कोसीटा ३० हुवै। तळाव बरसोंदोयो पांणो रहै। जाट बसैं। बडो गांव। सेहर सुं कोस ७।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६७४) ५२६०) ४२६६) ५७८५) ४१००)

१ पालड़ी बड़ी ५०००)

रकबो १५०००। षेत घोराबंघ, सर १ बीघा २००० में। सेंवज गेहूं चिणा हुवै। कोसीटा ६० तथा ७०। चांच १५० हुवै। वडो गांव। जाट बांणीया बसै। मेड़ता थी कोस ८।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २५४१) ८१५३) ७७६०) ४८४०) ३४४५)

१ लांपोळाई ४०००)

रकको ११०४६ । पेत घोरा सेंवज चिएा हुवै । कोसीटा प्रश् तथा १०० हुवै । पांणी षारौ । मोटो तळाव बरसोंदीयो पांणी रहै । जाट बसै । मेड़ता थी कोस ४।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १३१०) ४२७५) ४४३२) ३६९७) २२१४)

१ जुलाणी २५००)

कोस ४। रकबो १३४२३। पेत सपरा काठा मगरा। सेंवज चिणा घोरा। कोसेटा ३०। जाट बसै। संमत १७१४ १६ १७ १८ ४२) १२४२) १८६६) १६३३) १६६०)

१ सीरासणो ३६००)

कोस ४। रकवो १४८७२। वडा पेत घोरावंघ। सेंवज गेहूं काठा चिणा। कोसोटा ४० तथा ५०। जाट वसै ।

१. लुलाणी। २. मेड्ता थी कीस न (ग्रधिक)।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५११) ३२७८) १४२६) २८७२) २३१७)

१ घोळेळाव बडो ३०००)

कौस प्र। रकवो पर्र४६। षेत घोरावंघ। सेको नहीं। तळाव बरसोंदीयो पांणी रहै। जुलाएँ। पीवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ **१**८ १६ ६२) ६१३) ४६६) १४२५) ६१६)

१ पालड़ीयोवास' २५००)

रकवो १४०५५। कोस — । षेत घोराबंघ। सेंवज चिणा। सेंभो नहीं। तळाव सास प्राणी रहै। पछं बेरोयां पटवाणीं सो पांणी तठे पीवे। जाट बसै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ २१०१) ४४०२) १०२२४) १२६२) २३८२)

१ नथावेड़ी १ २५००)

कोस ७। रकवो ५०४६। षेत सषरा काठा। सेंवज चिणा, कोसीटा १२। जाट वसै।

संमत १७१५ १६ १७ - १८ ६४) २६६६) १८५८) ४२४५) १५५७)

**१** भ्रकोली बडी ३०००)

कोस ६। रकनो ११४४७। षेत घोराबंघ। सेंवज काठा गेहूं विणा। घोरा सेको। कोहर १ बंघवाणी पीछ रो। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६ ४१६) २०३३) १७६७) १२२६) ८४५)

१. पालड़ीयावास । २. पटावांगी । ३. १२०१) । ४. ६२६२) । ४. नथा-वड़ो । ६. २६५६) ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३१६) १०२२) १२३५) १११२) ६८७) १ बावळलो २०००)

कोस ७। रकबो ६६६४। बरसाळी बडा घोराबंघ षेत । सेंवज चिएा। ऊनाळी कोसेटा २० तथा २५। तळाव बरसोंदीयौ पांणी रहै। बसीवांन जाट। रा० हरीदास नाहरषांनोत री बसो ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ७२) २०२५) १२८२) १६६०) १६३३)

१ देवळमाघा १००) कोस ४ । रकबो ४७०४ । बरसाळी षेत काठा. मगरा । से

कोस ५। रकबो ४७०४। बरसाळी षेत काठा, मगरा। सेंवज चिणा। ऊनाळी कोसेटा ७ तथा ८। जाट बसै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ ५२) ७३२) ३३६) ५६२) २६४) १ देवळीमांडा

कोस ५। रक्तवो २६०४। बरसाळी षेत काठा, मगरा। सेंवज चिगा। ऊनाळी कोसेटा ५ तथा ७। जाट बसें।

संवत १७१५ रह १७ १८ १८ ५२) ३६१) ३१६) ३०६) २३१)

१ नथावड़ी १५००). कोस ७। रकबो ३७५०। बरसाळी पेत घोराबंध। सेंवज

चिणा। कोसीटा १० तथा १२ हुवै। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २०७) १३३६) ५१३३) २२०६) १४५८)

१. ७२२) । २. ५६३) । ३. ३६४) । ४. ११३३) ।

<sup>1.</sup> निवासस्थान।

```
१ जाटसु भानग २५००)
```

कोस ७। रकबो ६६००। बरसाळी षेत घोराबंघ। सेंवज चिणा। सेभो ऊनाळी नहीं। कोहर १ बंधवो। पांणी मीठौ। जाट बसै।

१ चेचीयावास १५००)

कोस ८। रकबो ३४५६। बरसाळी घोराबंघ वडा षेत । ऊनाळी कोसीटा ७ तथा ८। जाट बसै।

१ हुंगरवास ५००)

कोस ६ । रकबो ४८०७ । बरसाळी पेत सपरा। सेंवज चिएा। ऊनाळी कोसेटा १० तथा १२। जाट बसै।

१ फरासतपुरो १०००)

कोस ३। संमत १७०३ नवी बसीयो । रकबो ....। मोडरा दाबडीयांणी रो सींव बसीयो । षेत सपरा घोराबंध । ऊनाळी नहीं। तळाव बरसोंदीयो पांणी रहै। पछै दोटाळाई पोवें। जाट बसै। समत १७१५ श्री मदनमोहनजी रै देहरै चढ़ायी ।

१. जालसु। २. ४६००।

<sup>1.</sup> नया गाव बसा है। 2 सीमा में। 3- देवस्थान की भ्रपित कर दिया। देवस्थान के खर्चे के लिए ही ग्राम की भ्रामदनी देवस्थान का पुजारी काम में लेता है। सभी करीं से भी यह भूमि मुक्त होती है।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १४) २५७) ३२) ४१८) ३२४)

१ मोडरो गोडां रौं ४००)

कोस ३। रकबो २६४६। बरसाळी बडा धोराबंध षेत । सेंवज गेहूं काठा चिणा। सेभो नहीं। मोडरा रौ षेड़ो बड़ी भेळी बसै। पं० दुनीचंद नुं।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ 

500) १ भ्राकोली पुरद

कोस ४। रकबो ५२२१। बरसाळी षेत सषरा। ऊनाळी षेत सषरा। ऊनाळी कोसीटा ४ तथा ४। जाट बसै।

१ घांघळवास ' ऊदा 🛮 ६०० )

कोस ४। रकबो ५६४६। बरसाळी षेत घोरा सॅवज गेहूं चिणा। ऊनाळी कोसीटा २। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ २५) २२२) ७२) ४२५) १६६)

१ घांघळबास जालप ५००)

रकबो ४३२३। षेत बरसाळी सषरा। सेंवज चिणा से भो नहीं। षेड़ो धांघळवास ऊदा मेळी बसै। ऊही गांव रौ लोक पीवै<sup>२</sup>। संमत १७१५ १६ १७ १८ १२) २२७) १०६) ३२४) ३ २१६)

१ ऊधीयावास 800)

कोस ६। रकबो १७३४। बरसाळी षेत सषरा। सेंवज गेहूं। ऊनाळी कोसीटा र। जाट बसै।

१. घाषळावस । २. पांगी दोनुं गाँव भेळा पीवै ।। ३. ३४४) ।

संमत १७१५ .१६ १७ १८ १८ १४) ६०) १०६) २२७) ३२६) १ षीदावास ३००)

कोस ७। रकबो ३४५६। बरसाळी षेत काठा मगरा। ऊनाळी कोसीटा ४ तथा ७। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६६) ६२६) २६५) ५१७) १६८)

१ रांणीवास ४००)

कोस ६। रक्बो ११७६। बरसाळी घोराबंघ बडा षेत । सेंवज गेहूं चिणा। ऊनाळी कोसेटा २ तथा ३। षेड़ो बावळलो भेळो बसै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १०) २१६) २५) १७५) १००)

३८ षेड़ा संगळा बसै, श्रावादांन ।

३ सांसण

रा॰ वीरमदे दुदावत रो दत्त । जी० रामा डुंगावत जागरवाळी नुं। हिमें जगनाथ चांपावत नै जीवो सुरतांणोत छै। रक्तबो बीघा ——। षेत काठा रूड़ा। कोसीटा ६ तथा १०। षेड़े जाट बांभण बसे। मेड़ता था कोस ४।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ११०) ४७२) ३२२) ६०६) ३५७)

१ षानपुरो ६००)

रा० दुदा जीघावत रो दत्त । चारगा जगहथ पोटल काळा सांम<sup>3</sup>

१. रांणीवस । २. १७१) । ३. स्यांम ।

राव रा बेटां नुं दीयो । हिमें भ्रमरो पुंजावत नै दुरगो नादावत छै। रक्तबो ६२०। षेत कंवळा काठा मगरा । चिणा सेंवज। कोसेंटा ६ । संमत १७१५ १६ १७ १८ २६०) ४२५) ३८१) ३८६) ४२५) ३८१) १ मोडरीयो ४००)

रा० सीहा वरसीं बोत री दत्त । षिड़ीया सीहो चंदरावत लाघी, पछे री बेटी कांना हुयो । पछे रा० जैमल बीरमदेवोत षड़ीया चाहड़ मांडणोत नुं दीयो । हिमें भगवांन जसावत कमे सुंदर री नारण प्रषावत छैं । रकबो ४६३७ । षेत काठा सारा सेंवज चिणा । तळाव बरसोंदीयो पांगी रहै । पछे चेचीयावास पीवै । जाट चारण बसै । कसवा था कोस = ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २८४) ४७१) २२०) ५२५) ३२५)

ą

४१ सगळी गांव बसती<sup>2</sup>— ११६००। विगत—

१८०० षालसे गांव रेट १८०० सांसरा गांव रे

१०५. तफै अलतवो-

१ ग्रनतवो पास ५०००)

रकबो १४११३ । बरसाळी षेत घोरा । सेंवज चिणा । ऊनाळी कोसेटा २० तथा २४ । पांगी थोड़ो । बीघा ६ तथा ७ पीवै । जाट बसै । मेड़ता था १४ ।

१. चार्या जाट वसै ।

ग्रखा का पुत्र नारायण है।
 सम्पूर्ण गांवों में ग्राबादी।
 ६-७ वीषो में पानी दिया जा सकता है।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ १४२६) १८११) १७८४) ३४४३) ११६४)

१ मदीयांन २५००)

कोस १४। रकबो ८८४७२। बरसाळी घोराबंघ षेत । सेंवज चिणा। ऊनाळी कोसेटा २० तथा २५। पांणी थोड़ो। बीघा ६ तथा ७ पीवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ३०१) ११४१) १००४) २०३०) १२४१)

१ चांदारूण २०००)

कोस १३। रकबो ६७७४। बरसाळी घोराबंघ षेत । चिणा ऊनाळी कोसेटा १५८ था २०। पाणी थोड़ो, बीघा ७ तथा = पीवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २८७) ४७१) १०३१) १११६) ८१८)

१ भयो वहो ३०००)

कोस १४ । रकबो १५२४१ । बरसाळी षेत कंवळा थळ रा। ऊनाळी कोसेटा १५ । पांणी थोड़ो । जाट बसै ।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५५२) ८४१) ११६७) १९३६) ७२८)

१ पुचीपलो ३ २०००)

कोस १७। रक्को ६५५६। बरसाळी घेत सपरा। ऊनाळी कोसीटा १० तथा १२। कोहर १ बंघवो सागरी, गांव पीवै। ऊपर ऊनाळी । जाट बसै।

१. १८०१) । २. १२५१) । ३. पचीपलो ।

<sup>1.</sup> सनालू साख भी होती है।

```
मारवाड़ रा परगनां री विगत
```

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५७२) ७२२) ४३४) १७७६) ६६६)

१ बीठावास ४०००)

१७५

कोस १४। रकबो ६९८४। बरसाळी वेत सपरा। सेवज चिणा। ऊनाळी कोसेटा ४० तथा ४०। जाट वसै। बडो गांव। संमत १७१५ १६ १७ १८ १९ १३७८) १८७७) ४८८३) २७२६) १८८८)

१ बाजोली जाटां<sup>3</sup> २५००)

कोस १३। रकबो ११२२३। बरसाळी षेत कंवळा घोरा। सेंवज चिणा। ऊनाळी कोसेटा ६० तथा ७०। बावड़ी १ बंघवा । गांव रा लोक पांणी पीवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ १०७३) ४२२७२) ३२५४) २४७२) १७२२)

**१** कितलसर<sup>४</sup> १७००)

कोस १२ । रकवो १४०५५ । बरसाळी षेत कंवळा सषरा। सेंवज विणा । ऊनाळी कोसीटा २० । बावड़ी १ बंधवा । गांव रा लोक पांणी पीवै । जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५३८) १५३७) ६१८) ३०३६) १७२६)

१ भईयो षुरद १३००)

कोस १४। रकबो ६६०१। बरसाळी षेत कंवळा थळ रा<sup>2</sup>। सेंवज चिणा। ऊनाळी कोसीटा ७ तथा ८। जाट बसै।

१. ४३४४) । २. १७१६) । ३. ब्राजोली । ४. १०३७) । ४, कीतलसर।

पक्की बंघी हुई वावली।
 रेतीले।

```
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

१४२) ६७१) ६६०) ६३६) २८६)

१ डोभड़ी बडी १२००)

कोस १२। रकबो ६६६४। बरसाळी षेत कंवळा थळ रा।

सेंवज चिणा। ऊनाळी कोसेटा १० तथा १२। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

५७७) ६४६) १०३२) १११७) ६६१)
```

१ श्रांतरोळी <sup>१</sup> सांगा २०००)

कोस १४। रकबो ३२४३। बरसाळी बडा षेत । ऊनाळी सारी सींव में सेभो। कोसेटा ४२। सेंवज चिणा। जाट बसै। पाही पिण षेत षड़ै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ ११२२) ११३२) २१००) **१**२०८) ६२६)

१ मुहाड़ीयो ३ १०००)

कोस १३। रकबो ३३८४। षेत सपरा काठा। ऊनाळी कोसेटा १० पिए। श्रापरीयै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ८८) ५१३) ४६५)

१ पालड़ी राजा ५००)

कोस १४। रकबो २४००। बरसाळी षेत थळ रा कंवळा सषरा ऊनाळी कोसेटा १। पांगी चोढो। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ८७) २५७) २२७) ३३२) ३९२)

१. ८८)। २. आंत्रोलो। ३. कुहड़ियो। ४. ६८) २५७) २२७) ३३२) ३२२)।

१ ललाएो बडो १०००)

कोस १४। रकबो प्र२१४। षेत बरसाळी। थळ रा। ऊनाळी नहीं। तळाव मास प्र रो पांणी रहै। पछै षरललागाँ कोहर १ पीवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २२६) १५३) ३०) ३०६) १६०)

१ भुतवो ५००)

कोस १५। रकवो १६४४। बरसाळी कंवळा षेत थळ रा। ऊनाळी कोसीटा ४ तथा ५ हुवै। पांणी थोड़ी। बिसनोई बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

१०८) २३२) २३३) २६२) २०७)

१ षेड़ीललीया ५००)

कोस १६। रकवो १३५०। बरसाळी थळ रा षेत सपरा। ऊनाळी कोसेटा २ हुवै। जाट रजपूत बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १७५) २०६) १५७) ८१०) १२२)

१ गेहड़ी बडी ४००)

कोस १८। रकबो २६४६। वित सपरा। ऊनाळी कोसेटा १०। पांगी थोड़ी। बसीवांन लोक नहीं। रा० माहासंघ जगनाथोत री बसी रा लोक छै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ २०६) ३३१) ३२६) ६२२) ३२६)

१ पालड़ी महेस ५००)

१. पुरललांगी।

कोस १४॥ । रकबो २६०४ । बरसाळी षेत सपरा । ऊनाळी कोसीटा २ हुनै । जाट बसै । संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४५) ७४) ११६) १४३) १०२)

१ डोभड़ी संढ री ३००)

कोस १७। रकबो २४००। बरसाळी कंवळा षेत रूड़ा। ऊनाळी कोसीटा १। जाट बसै। डोभड़ी सांवळदास री भेळो षेड़ी बसै । हुल राघोदास री बसी रा लोक षेत षड़ै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५५) ४२) १३७) ३८)

१ वेड़ी अवैराज ६००)

कोस १७। रकबो १६४४। षेत काठा मगरा। सेंवज चिएा हुवै। ऊनाळी कोसीटा १७ घोरै रा। सांवतसी नाहरषांनीत री वसी रहै।

संमत १७१**५ १**६ १७ १८ २६ २२६) ४५८) ०) ४५७) ७०७)

१ दमोई पुरद ७००)

कोस १६। रकबो २६०४। षेत कंवळा थळ रा। ऊनांळी कोसीटा २। षेड़ो सूनो। बड़ी दमोई राविसनोई षेत षड़ै। संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ ६१) ३११) १७५) १०६) १६४)

१ सीयल भषरो ७००)

कोस १३। रकवो ——। वेत काठा सष्रा मगरा। ऊनाळी चांच ५० हुवै। षेड़ी सूनौ किसनपुरै रा बिहारीदास किसनसिंघोत री वसी रा लोक षेत षड़े छै।

<sup>1. &#</sup>x27;संविद्धदास की डोमड़ी' ग्राम में इसके लोक भी बसते हैं।

१ रावळबास

2000)

कोस १२ । रकबो ५६१६ । बरसाळी षेत कंवळा थळ रा । सेंवज चिणा । ऊनाळी कोसेटा २० तथा २५ हुवै । जाट बसै । संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १३१) ६२६) १०७०) १६१६) ६४३)

१ मोठीयो मीठड्यो १५००)

कोस २। रकबो १६४०६। षेत कंवळा थळ रा सपरा। कोसेटा १२। पांणी थोड़ो। जाट बसै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ १२२) ६७६) ६७२) १६१४) ७७३)

कोस ११। रकबी ३११४। वरसाळी षेत सपरा। ऊनाळी कोसेटा १०। पांणी चोढो। बिसनोई ग्रसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १८२) ३०२) **१६३**) १०६) २२०)

१ बीजारूण ७००)

कोस १३। रकबो ६०३७। बरसाळी षेत सषरा। ऊनाळी कोसेटा २० तथा २४ चांच २०। सेंवज चिणा हुवै। जाट वसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३०६) १६२) ११३६) ५०६) ०)

१ पेड़ी सीलां १०००)

कोस १६। रकबो ४१३४। षेत सांवणू सबरा कंवळा। सेवज

१. १०७१) । २. ३०५) ।

<sup>1.</sup> वाजरी श्रादि पैदा करने के चपगुक्त।

```
चिणा। कोसीटा २५। जाट बसै।
```

१ सेहरीयो वास' ५००)

कोस १८। रकबी १५३६। बरसळी षेत सषरा। ऊनाळी

कोसीटा ५ तथा ६ हुवै। जाट रजपूत बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०७) २०६) ५२५) ८६) १२८)

१ मोडी वीका २००)

कोस १८। रकबो २२३५। बरसाळी षेत कंवळा सषरा। ऊनाळी कोसीटा ७ तथा ८। रा॰ चुतरभुज मनोहरदासोत री वसी रा लोक रहै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ५२६) ४४६) ४६४) २६०) ३०५)

१ डोभड़ी षुरद ४००)

कोस १७। रकबो २६०४। बरसाळी थळ रा षेत सषरा कंवळा। ऊनाळी कोसीटा ४। बिसनोई बसे।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५६) ३११) २८६) १६६) ६४)

१ डोभड़ी सांवळदास ३००)

कोस १७। रकबो २२८१। बरसाळी षेत कंवळा सषरा। ऊनाळी कोसीटा ३ तथा ४। पांणी चोढो। रजपूत बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ७२) ६४) २७१) ६५) ६५)

१. सेहरीयावसी । २. सेड़ी।

१ ललांणो

**{ X** o o )

रकवो —— । बरसाळी थळ रा षेत । ऊनाळी सर नहीं । कोहर १ पोछ रौ, पांणी पीव । रा॰ माहसिंघ वीहारीदासोत री बसी रहै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५७) १०६) २५) २०) १०६) ^

१ हीगवाणीयो

कोस १८। रकवो २६०४। बरसाळी षेत सपरा। ऊनाळी कोसीटा ४। षेड़ो सूनौ। गोहडा बडा रा लोक षेत पड़ै छै।

800)

संमत १७१५ १६ १७ १८ २६ २६) १०५) १५०) ४५) ८

१ बलुपुरा

कोस १६। रकबो ""। षेड़ो सूनो। घणा बरस हुवा ग्रजमेर रो गांव², वरगो वाहाल रा गांव में गळत गया³ घणा वरस हुवा।

38

१०६. ४ सांसण-

१ बाजोली चारणां री १६५०)

दूदां जोधावत री दत्त । बाहरेट पत्ता देवाइत रा नुं हिमें महेस चुतरावत नै षेतसी बेणावत, रांमदास करन री । रकबी ४०५६। षेत सषरा, धोरा सेंवज । ऊनाळी कोसीटा ४० हुवै ।

१. घोरावंव।

कोई बड़ा तालाव ग्रादि नहीं है।
 वहुत वर्षों से ग्रजमेर की सीमा का गांव है।

<sup>3.</sup> निवंश हो गये, सभी मर कर समाप्त हो गये।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६१) १०३२) १६४२) १३२१) ६७५)

१ रतनावास

६५०)

रा० रतनसी दुदावत रो दत्त, चारण रतना डाहावत मीसण नुं।
पछे रा॰ सुरतांण जेमलोत मीसण कांना उरो चे ने बाहारैट चुतरा जैमलोत नुं दीयो। पछै चुतरो आधी गांव आपरी बेहने मीसण दीना गांगावत नुं परणाई थी किण नुं दीयो ने आधी आप राषीयो ।

 ।। बाहारैट चुतरा रै: बांटा ३ बंटै ग्रायौ। महेस लाडपान चुतरा-वत नै पेतसी चुतरावत रा बेटा पोतां रा छै।

०।। मीसण ऊवा ऋणदा नुं छैं।

रकबी १७००। षेत कंवळा। कोसीटा १० चारण जाट बसै। कोस १५।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५०) ३६१) ५५०) ५६१) ४२५)

१ घोणा

४५०)

रा० कानड़दास<sup>3</sup> केसोदासोत रो दत्त । जगहट घोंत्रा बेणीदासोत नुं । हिमें श्राईदांन जगावत<sup>5</sup> नै सुंदर घींवावत छै । रकबो १०१४ । षेत काठा । कोसीटा १० । जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ७०) ३६१) ६११) ५५५) ४४६)

१ गेहड़ो पुरद १००)

रा० वीरमदे दुदावत री दत्त। रतनुं करन सुवावत नुं। हिमी

१. १७२)। २. भरादोत । ३. कानीदास ।

<sup>1.</sup> मीसगा से छुड़वाकर। 2. विवाह किया था। 3. श्राषा खुद ने रखा।

<sup>4.</sup> हिस्सा। 5. जगा का पुत्र आईदान।

रूपा सूजावत नै जसौ भोजरारोत छै। रकबो २५१४। षेत कंवळा। कोसीटो १। चारण जाट बसै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ ६१) १०६) २५) ४५) १००)

४

३८

विगत-

४२३००) षालसै गांव ३४ २८४०) सांसण गांव ४ ४४१०) गांव ३८

१०७. तर्फं देघाणो-

१ देघांणो षास

५०००)

कोस १२। रकबो १७६२४। बरसाळी बडा घोरा' सर १। ऊनाळी बीघा २००० षेत सेंवज गेहूं चिणा। कोसीटा २० तथा २४। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३३६) ३६८६) १६००) २३७७) ११३६)

१ गोठड़ो

४००)

कोस १। रकबो ५२५६। बरसाळी वडा घोराबंघ वेत । सेंवज गेहूं चिणा। पीयल । कोसीटा ६० तथा ७०। जाट बसै। संमत् १७१५ १६ १७ १८ १८

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०६) २३१७) ४६६६) २५४२) ११७३)

१. घोरावंघ षेत । २. २३७७) ।

<sup>1.</sup> जिनसे सिचाई होती है।

```
१ गोनरड़ी ४०००)
```

कोस १०। रकबी ६३१४। बरसाळी बडा घोराबंघ पेत। सर १ बीघा १०००। सेंवज काठा गेहूं बेजड़<sup>1</sup>। कोसीटा १०, चोच ४०। जाट बसै।

१ वीषरगीयो वडौ ६०००)

कोस ६। रकबो ८६६४। बरसाळी षेत काठा। मगरा सेंवज। ऊनाळी कोसीटा ६० हुवै। पांणी ऊंडो हाथ ४०। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १९०७) ६२३०) ४३६६) २६१६) ६२५)

१ लवादर ४०००)

कोस १२। रकवी ६४०६। बरसाळी बडा घोराबंघ षेत । सेंवज गेहूं चिणा। पीयल कोसीटा ६० तथा ५०। जाट बसै। रा० रामसिंघ<sup>2</sup> सुजांग्रासिंघोत री वसी।

संमत १७१४ **१६** १७ १८ १६ १६८२) ४६४२) ४१४०) ४०४३) २७८२) ४

१ डोडीयाँगो ३५००)

कोस १०। रकबो ६६००। बरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा। कोसीटा ५५। जाट बसै। बडी गांव।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६ ३३५१) ३८४०) ४६५७) ४२२८) ३६५६)

१. १५४३)। २. ५१०७)। ३. स्यामसिष। ४. ४६६२)। ५. २७६३)।

<sup>1.</sup> चने व गेहूं दोनो । 2. गहरा।

१ वीषरणीयो धुरद ६५००)

कोस ६। रकवो २७५२। बरसाळी घोराबंध बडा वेत। सेंवज चिगा। पीयल<sup>1</sup> कोसीटा ४०। बडी गांव। जाट वसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ११८२) २१५७) ४६८६) २२४०) १५३८)

१ तीलांणेस ३०००)

कोस ६ । रकबो ७०६६ । बरसाळी घोराबंध षेत । सेंवज काठां गेहूं चिणा । सेभी कोहर नहीं । तळाव बरसोंदीयो पांगी रहै । पछै बवळले पोवै<sup>2</sup> । जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४१०) १६३६) ३०६) ६३५) ५११)

१ जालसु बडी<sup>3</sup> ३०००)

कोस १०। रकबो १५६५६। बरसाळी बडा षेत । मगरा सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी कोसीटा ४। जाट वसे।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३११) ६३६) ५८६) ५०७१) ५०१)

१ नीबड़ी कला २५००)

कोस १०। रकवो ३७५०। वरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा। कोसीटा ३०। जाट वसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५५६) १६६४) १२६२) १६४१) १०३१)

१ पुनलोतो ३५००)

कोस १२। रकबो १६२२४। षेत घोराबंध। सर १ वीघा

१. वीकरणीयो । २. २२३८) । ३. वही ।

<sup>1.</sup> सिचाई के योग्य। 2. पानी समाप्त होने पर बवळले ग्राम मे-पीते हैं।

२००। सेंवज चिगा गेहूं जव । कोसीटा ७० तथा ८०। सोरी सींव मैं सेभी घगी ऊनाळी करी तिबरी । जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५६८) २७६०) १२५३४) ५४०२) ४३७३)°

१ माडल देवां ३५००)

कोस १०। रकबी ७७३२। षेत सषरा कंवळा काठा। सेंवज चिणा। ऊनाळी कींसीटा २० चांच १०। जोट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १**८** २८८) ११२६) १५६३) ७०१) ३१८)

१ जगड़वास<sup>3</sup> २०००)

कोस १२ । रकेंबो ६६३६ । बरसाळी षेत कंवळा थेळ रा। सेंवज चिगा। ऊर्नाळी कोसीटा १४ । जाट बसै ।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ १३१) ५७२) ६३२) १११६) ५३०)

१ मेंहरीयावास १ २५००)

कोस ११ । रकबो २४६६। बरसाळी बडा षेत । ऊनाळी कोसीटा ४०। सारी सींव में सेमो करै तितरी हुवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १९ ६५५) १२२६) २६८१) १४२६) ८७८)

१ तांबड़ीली २५००)

रकबो ६१६४। बरसाळी कंवळा सपरा वेत । ऊनाळी कोसेटा २० तथा २५ हुवै 1 पांणी आपरीयो । सेवज चिणा । जाट बसै ।

१. ४३२३)। २. २५००)। ३. जगड़वस । ४. २३१)। ५. वसी। ६. कीस १२। ७. २६५१)। इ. सारी सीव में सेम्हो कर तितरी हुवै (अधिक)। ६. मेड्ता या कोस १० (अधिक)।

<sup>1.</sup> जितनी सिंचाई करे उतनी ही होती है। 2. सीमित पानी ।

१६० मारवाड़ रा परगनां री विगत

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३३७) १२२६) १३०२) १६०२) ६८२)

१ मेहडांणो ४५००)

कोस १३। रकतो २६४६। बरसाळी बडा घोराबंध षेत । सेंवज गेहूं चिणा। कोसीटा ४०। जाट बसै। संमत १७१४ १६ १७ १८ १९

१२१४) १६४७) ४६६३) १५४२) ११७३)

१ नीबड़ी कोठारीया री २५००) कोस १०। रकबो ४०५६। बरसाळी षेत सपरा काठा मगरा।

सेंवज चिणा। ऊनाळी कोसीटा २५ तथा ३०। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५२१) १७६१) २२६१) २३२६) १५०८)

१ जावो सीसोदीयां री ४०००)

रकवो ४६७० । बरसाळी षेत सपरा काठा । चिणा घोरा। कोसीटा ७० चांच ४० । सिगळी सींव में में सेभी, करै तितरी । जाट बसै ।

बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६५१) ६१६) ३६७६) १४१४) ६१४)

१ मांडळ जोधां १०००)

कोस ११। रकबो ६६००। बरसाळी घेत कंवळा काठा। सेंवज चिणा। ऊनाळी कोसीटा २० तथा २४। चीच २०। जाट बसै। संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ ४६४) १३२६) १६१३) १०१८) ४२६)

१. १६२२) । २. १११८) ।

<sup>1.</sup> गांव की पूरी सीमा में।

```
१ रेवंत २०००)
```

मेड़ता कोस ११। रकबो ७७७६। बरसाळी षेत कंवळा थळ रा। सेंवज चिएा। कनाळी कोसेटा ४। पांगी थोड़ी। जाट बसै। संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ २१०) ८०२) ६२१) ७३३) ६६४)

१ जालसु पुरद १५००)

कोस १०। रकबौ प्र२१४। बरसाळी षेत कंवळा सषरा। सेंवज चिणा। ऊनाळी कोसीटा ४। पांणी चोढो । जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ५०) ३६२) ४०४) ३०५) २४५)

१ ईटावी बांभणां १०००)

कोस : । रकबो ८६४। बरसाळी थळ रा कंवळा षेत । ऊनाळी। कोसीटा ७ तथा ८ । जाट बसे ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १३३) १८१) ४४८) ४४३) २६३)

१ (ईटावा भोजु १२००)

कोस "। रकबो ५१०४। बरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा। ऊनाळी नहीं। वेरो १ पांणी पीवण रौ छै, वठै गांव पांणी पीवै छै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ (०३) ६२१) ३१६) ५११) ३६३)

१ वरणवो थळी १३००)

कोस ११। रकवो ११७२२। बरसाळी कंवळा षेत । ऊनाळी नहीं। कोहर १ बंधवो। पांणी मीठौ, गांव पीवै। जाट बसै।

<sup>1.</sup> पानी कम । 2, पानी पीने के लिए एक कुमा है।

मारवाड़ रा परगनां री विगत

888

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १००) ८२६) ३६७) १४१३) ५१०)

१ कीरड़ १२००)

कोस १३। रकबो ४५३५। बरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिगा। ऊनाळी कोसीटा १०। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १३६) ५११) ७०१) १०१३) ४५१)

१ कला पींपाड़ री वास ५००)

कोस १०। रकबो —— नहीं । पांचरूड़ा रो सींव में बसीयो । षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा हुवै। कोसीटा १०। जाट बसै। हळवा ३०।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०५) ४६२) ५२१) ५१२) २३६)

१ गुदीसर बडो ४००)

कोस १२ । रकवो ६२२१ । बरसाळी कंवळा षेत रूड़ा । ऊनाळी नहीं । कोहर १ पांगी पीवण रो । जाट बसै ।

संवत १७१**५ १**६ १७ १८ १६ ३५) ५३) ५५) १५३) ६२)

१ ईटावो लाषां २०००)

कोस १८। रकबौ १०३७४। बरसाळी षेत यळ रा कंवळा। सेंवज चिणा। ऊनाळी कोसीटा २४। पांणी चोढो। जाट बसै। रा॰ डूंगरसी देईदासोत री बसी रा लोग वसै।

१. पाचडोली ।

<sup>1.</sup> पांचरुडा की सीमा में ही यह ग्राम भी वसा हुग्रा है।

संमत १७१४ - १६ १७ १८ १६ २४१) ५५६) १२४२) १४१७) १३५१) १ ईटावी लाडषांन २०००) कोस ८।। रक्तबो ३१४८। बरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी कोसेटा १५ हुवै। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १५८) ७१६) ७७१) (१०१५) ५१०) १२००) १ सूरपूरो कोस।।। । षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी नहीं। कोहर १ छै, तठै गांव रा लोक पीवै । जाट बसै । संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ११४) **४७१) ४७४) ४१६) ४१८)** १३००) १ भाडली कोस ११। रकबी ४७६६। बरसाळी कंवळा षेत थळ रा। कोहर १ छै, पांणी मीठौ, तठै गांव रा लोक पीवै। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ 38 ११०) ३४१) ५३८) ५१६) २१४) १ षेरवै थळी १०००) कोस १०। रकबो १६४४। बरसाळी कंवळा षेत थळ रा। ऊनाळी कोहर १ बधवों छै। पांणी घणी। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ (४३) ४१५) १५६) ५११) १३५)

₹. ₹₹₹)

<sup>1.</sup> गांव के लोग वहा से पीने का पानी लेते है।

8000)

१ पांचरूडो

कोस १०। रकबी २४००। वरसाळी षेत काठा मगरा सेंवज चिणा हुवै। सेको कोहर नहीं। नाडी मास ४ पांणी हुवै। पछै फला रै वास रा पीवै। जाट वसी।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६२) ३०६) ३२८) ४६१) २४१)

३००) १ लांगोड

कोस १२। रकबी १४४०६। पेत सपरा वरसाळी कंवळा थळ रा। सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी कोसीटा ७ हुवै। जाट वसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १२१) ६१२) ५६२) ८११) ४५१)

१ गोरेहरी करणां ५००)

कोस १२। रकबी ६०८०। वरसळी वेत कंवळा सपरा। ऊनाळी कोसीटा ४। पांणी चोढो। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ २६) ४६१) २४७) ७३४) २२३) १ गेनरडी 400)

कोस १०। रकवो १७३४। वरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा घोरां। ऊनाळी कोसीटा १५ चांच २०। करसा गोनरड़ी भेळा वसै । जाट वसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ न्त्र) २०६) ४४८) २०१) ३१) १ नुहंन पुरद 300)

कोस १४। रकवो २४००। वरसाळी पेत कंवळा थळ रा। कनाळी कोसोटा २ । जाट वसै। पेड़ी तोनां ही गांव री भेळी वसै ।

र. गोतरही

<sup>1.</sup> तीनो ही गांबो की बस्ती धामिल वसती है।

```
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६
२५) ३०८) ११०) १३०)
१ गोरेहरी चांचा ५००)
```

कोस ११। रकबो १२६१। बरसाळी षेत रूड़ा। उनाळी कोसीटा २ तथा ४ हुवै। पौणी चोढो। जाट बसै। घर ५ तथा ७। संमतं १७१५ १६ १७ १८ १६ ३७) १७६) १०८) १०७) १०२)

१ चांदणी बडी १३००)

कोस ११। रकबी १७३४। बरसाळी षेत कंवळा थळ रा। छनाळी नहीं। कोहर १ बंधवो, पांणो मीठौ। षेड़ी सूनो। नागोर रौ गांव<sup>1</sup>। बांभण बोरा पाही षेत षड़े। कोहर पीवै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १८ २०) २०४) ० १४१) ४०)

१ ईटावो षीचीयां रो ५००)

रकबो ७४६१। बरसाळी कंवला थळ राषेत। ऊनाळी कोसीटा 8 हुवै। षेड़ो सूनो। ईटावो बांभणां रा लोक पाही षड़ै। कोस १७।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ८५) ६६) १४५) २५६) १०५)

१ रोहीसड़ो '५००)

कोस ६। रकबो ३४५८। बरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा हुवै। सेक्को नहीं। कोहर १ पांणी पीवण रौ। जाट बसै।

<sup>.</sup> १- २७) । २. ३०) ।

<sup>1.</sup> मुलतः नागोर परगने का ग्राम है।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १९ ५०) १६०) ३६) २०७) २२६) १ नुंहन वडी ४००)

कोस १४। रकबो ४०५६। बरसाळी थळी रा षेत कंवळा। ऊनाळी कोसीटा २। जाट बसै। षेड़ौ तो नहीं, नाहन रा भेळा बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ ८०) ४११) ५५०) ५००) १७०)

१ नुहन तीजो ३००)

कोस १४। रकबो ३०६२। बरसाळी वेत कंवळा थळ रा। ऊनाळी नहीं। जाट बसै। वेड़ौ तीनूं ही नुहन मेळा होज बसै। संमत १७१४ १६ १७ १८ १९

३४) २०६) १३१) १४०) ५०)

१ चरड़ा वास ७००)

कोस १३। रकबो १०१४। षेड़ो सूनो<sup>2</sup>। वरसाळी कंवळा थळ रा षेत । नागोर रा गांव बांभण बोरा लोक षेत षड़ै। ऊनाळी नही। कोहर नहीं।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १८ १०) १४) १४७) २५१) १००)

१ चांदण पुरद ३००)

कोस १४। रकबो ४८६। षेत थळ रा सबरा। षेड़ो सूनो। नागौर रौ गांव। बांभण रा लोक षेत षड़ै। ऊनाळी नहीं। चांदणी रै कोहर पीवै।

<sup>ा.</sup> गाव वसा हुम्रा नही है। 2. गांव सूना है। 3. चादगी गांव के कुए से पानी पीते है।

संमत १७१५ १६ १७ १५ १६ ६१) १५) 0

१ डुगर छीकणवास' २५०)

रकवो १३५०। षेत थळ रा कंवळा। कोहर नहीं। षेड़ो सूनो। डुगर अचळा रौ लोग षेत पड़ै। कोस १०।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६) १०१) १२७) २५१) १५०)

४६.

१०८. ५ सांसण

१ रळीयावतो षुरद १०००)

रा. जैमल वीरमदेवीत री दत्त । पिड़ीया मोटाल मांडणीत नुं। हिमे लिषमीदास भैरवदासोत नरहर सूजावत नरहर भोजरा-जोत छै। रकबो २१६६। षेत काठा कंवळा। कोसीटा म हुवै। सेंवज चिणा हुवै । जाट बांभण रजपूत वसै । कोस १२ । संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

६८४) ८६६) ४६६) ४६४)

१ गुदीसर षुरद 800)

राजा श्री सुरजसिंघजी रो दत्त, सांदू माला ऊदावत पायौ। हिमे सांवतसी ग्रासकरनोत नै कुंभी ईसरदासोत छै। रकवो ११६२। बरसाळी षेत कंवळा। कोसोटा २। जाट बसै। कोस १२। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

२०) १४६) १४) ३०४) ४८)

१. छीकणावस। २. मोटल।

## १ भोवली ' चारणां री १५०)

राः वीरमदेव दुदावत रौं दत्त षिड़ीया मांडण षींवसुरा नुं। हिमें भगवान जसावत नराईण श्रषावत, लीषमीदास भैरवदासीत छै। रकबो १४४८। षेत कंवळा थळ रा। चारण जाट बसै। कोहर सेभो नहीं। भाषर नीचे कुंड १ छै तठै पीवै। कोस ११।

राजा श्री सुरजसिंवजी रौ दत्त, भाट<sup>२</sup> दमान रूपसीयोत दसौधी नं, हिमें रिणछोड़ बीहारीदास रौ, चुतरभुज वीहारीदासोत, हररांम मदमन रो छै। रकबौ ४८४। षेत कवळा। कोहर १ पांणी पीवै। कोस २०।

माहाराजा श्री जसवंतिस्वजी रौ दत्त, भाट गोकळचंद द्वारका-नाथोत नुं संमत १७१७ दोयो । रकबो १०२१ । षेत कंवळा कोसीटा ७ तथा = हुवै । रजपूत बसै । रा० साहबषांन मनोहरदासोत री वसी । कसबा था कोस १५ ।

| संवत | १७१५ | १६  | १७          | १५   | 38   |
|------|------|-----|-------------|------|------|
|      | ४०)  | 50) | <b>५</b> १) | २०१) | 800) |
| **   |      |     |             |      |      |

<u>५</u> ५१

## विगत-

ह३७५०) षालसै गांव ४६ २१५०) सांसण गांव ५ ६५६००) गांव ५१

१०६. तफै रैयां-

गांव ५८.

रेष १०७०००)

१ रैयां षास ७०००)

कोस ७ । रकबो बीघा २६२२' । बरसाळी बडा षेत घोराबंध । सेंवज चिणा । ऊनाळी सारी सींव मोहे सेको । पांणी घणौ । कोसेटा २५० तथा ३०० करै तितरा हुवै । वडी गांव । वसीवांन लोक जाट । रा. गोपाळदास सुंदरदासोत री वसी रा लोग ऊगवण मांहे । व

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ ३६०२) ५४०२) १०६४३) ८६५३) ७४५६) १ पदमावती वडी ७०००)

कोस ७। रक्त १६३५७। बरसाळी बडा घोराबंघ षेत । सेंवज गेहू चिणा हुवै। ऊनाळो सिगळो सोंव में सेभ्तौ। कोसोटा २०१ तथा २२५ हुवै। पांणी नजीक। वडौ गांव। जाट बांणीया ग्रीर हो रैत बसै। सदा षालसै रहै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १९ ११५८) ११२७६) १६५२७) ६६१०) ६६६५) १ मड़ाऊ ५०००)

१. २६६२२ । ३. ६६४३)

<sup>1.</sup> जाटो की बस्ती है। 2. पूर्व दिशा में।

कोस ५ । रकबो ६६०२ । बरसाळी बडा षेत । मगरा सेवज चिणा हुवै । ऊनाळी कोसीटा ११० तथा १२० हुवै । जाट बसै । वडौ गांव ।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ ३३३०) ४१४६) ७२८०) ६१२७) २६२६)

१ कुड़की ६०००)

कोस ६। रकबो ४८६००। बरसाळी षेत काठा मगरा, निषठ सषरा । सेंवज विणा। ऊनाळी कोसीटा २०० तथा २५० करें तितरा हुवै। सारी सींव में सेभो। वसीवान जाट। जागीरदार री वसी रा लोक। घणी वडी गांव ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ २६०२) ५७५२) ८५१२) ६६३१) ६४४४) १ सीहासड़ो ३०००)

कोस ७ । रकबो ६६३६ । बरसाळी वडा घोरा बंध काठा षेत । सेंवज चिणा हुवै । ऊनाळी कोसीटा ६० तथा ७० हुवै । जाट बसै । संमत १७१५ १६ १७ १८ ११६०) १६६६) ४४३६) २४२७) २४१०)

१ कोरीयाठड़ी<sup>६</sup> ४०००)

कोस ५ । रकबो ४४२५ । बरसाळी वडा षेत काठा मगरा।
सेंवज चिणा हुवै । ऊनाळो कोसीटा ६० तथा ७० । जाट बसै ।
संमत १७१५ १६ १७ १८ १६
२८८२) २०५२) ४७७१) २६५२) ७६६६)

१. ६१३७)। २. १६०२)। ३- सुहासडो। ४. २१६६)। ५. ४४२६)। ६. कुंरियाठडो। ७. १६६६)।

<sup>ा.</sup> बहुत उपजाक । 2. बहुत बड़ा गाव।

```
१ कोड २५००)
```

कोस १०। रकबो १६१२०। वरषाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी कोसीटा ४० तथा ६० हुवै। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ ६४३) १०४२) १८१३) १४३६) ८०२)

१ गुवारड़ी बडी ३०००)

कोस ३ । रकबो ७०१७ । बरसाळी पेत काठा घोरावंघ । सेंवज गेहूं चिएा हुवै । ऊनाळी कोसीटा ३५ हुवै । तळाब बरसोंदीयी पांणी रहे । जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १२८) पर्द) १३१६) १४१६) ६२४) १ नैतड़ी ३०००)

कोस २।।। रकवो १००५६। षेत बरसाळी घोराबंघ। सेंवज काठा गेहूं चिणा हुवे। सेभो नहीं। तळाव वरसोंदीयो पांगी रहै। पछ गुवारड़ी पीवे। जाट बसे।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ११२०) ३१४२) ७६६) २८८१) १३५६)

१ बीजायळ १५००)

रकबो १६३६<sup>3</sup>। बरसाळी काठा मगरा। सेंवज विगा सारी सींव में हुवै। ऊनाळी कोसीटा ६० हुवै। सिगळो सोंव में से भो घणी। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १९ ८०१) २३३६) ३६०४) २४२५) ८७२)

१ म्राल्हाणीया वास<sup>१</sup> ५०००)

१. १२६) । २. २८६१) । ३. ६६३६) । ४. २२३६) । ४. म्रालग्गीयावास ।

रकबो ३६३६६। बरसाळी बडा षेत काठा मगरा। सँवज चिणा हुवै। ऊनाळी सेभो सिगळी सींव में पांणी घणौ। कौसीटा २५० तथा ३०० करै तितरा हुवै। वसीवांन जाट। रा॰ गोपाळदास सुंदरदासोत री वसी। बडौ गांव। कोस ६।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३४१६) ५४०६) ६३५८) ८५८१)

१ पदमावती षुरद ६०००)

कोस ७। रकबौ प्रदूर । बरसाळी त सपरा काठा कंवळा। सेंवज चिणा सिगळी सींव में हुवै। ऊनाळी कोसीटा २५० हुवै। पांणी घणी। बडौ गांव। जाट बसे। षालसै सदा रहै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ २८८७) ४६४०) १३८७०) ४२३४) ४८६७)

१ लाडपुरी ५०००)

कोस १२। रकबो १४०८। बरसाळी बडा रेत रा षेत<sup>1</sup>, कंवळा काठा। सारी सींव में चिणा हुवै। कोसीटा ६० तथा ७० हुवै। से<sup>फी</sup> घणी। जाट बसै। जागीरदार रा लोग बसै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ ७७३) १६७२) ४२४२) २७४२) १६०४)

१ भाभुए वासणी १ २२००)

रकबो २०७२। बरसाळी बडा षेत । सेंवज चिएा सारी सींव में हुवै। ऊनाळी कोसीटा ४० तथा ५०। से को सारी सींव में सबरो। जाट बसै।

संमत १७१५ **१६** १७ १८ १६ १६२४) १८५४) ३१६२) २०६३) १६७६)

१. भाभुवसणी।

<sup>1.</sup> रेतीले खेत।

```
१ दासावास
```

## 2000)

कोस "। रकबो २६०६। बरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिएा हुवै। ऊनाळी कोसीटा ३५ तथा ४० हुवै। सेको सारी सींव में घणी। जाट बसै।

१७ १८ १६ संमत १७१५ १६ ५०५) ६१६) ६२१२) १४२१) ८८६)

१ टैहली

3000)

कोस १२ । रकबी ७३५० । बरसाळी षेत काठा मगरा । सेंवज चिणा सारी सींव में हुवै। ऊनाळी कोसीटा ३० तथा ३५१ हुवै। जाट बसै । बारेट नरहरदास लषावत बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ४२१) १४४६) २२३६) २३२७) १४२२)

१ रायसलवास ं

(000)

कोस ३। रकबी ३३१३। बरसाळी षेतं काठा मगरा। सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी कोसीटा ४५ हुवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १५ 38 ७२) ७६६) ६३२) १२२१) २०७)

१ भीषीया ३०००)

कोस ७। रक्तवो ४४०६। बरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिएा। कोसीटा ऊनाळी ११० तथा १२० हुवै । बडी गांव । जाट बसै । संमत १७१५ **१**७ १६ १८ १६

१६०२) २८००) ४८२७) ४४१३) ३३०७)

१. ११। २. ४०। ३. १६६)। ४. मीघीया। ५. सगळी सीव में सेसी करै तितरा हुवै।

<sup>1.</sup> लला का पुत्र बारहट नरहरिदास यही वसती है।

१ कोरीयो ३०००)

कोस "। रकबो ३०१४ । बरसाळी षेत काठा मगरा घोरा'। सेंवज विणा। ऊनाळी कोसीटा ४० तथा ४४ हुवै। जाट बसै। संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ ०७६) २०४०) १६२०)

१ **थाठ**<sup>२</sup> ३५००)

कोस ६। रकबो ५६३७। बरसाळी बडा घोराबंघ षेत । सेंवज गेहूं चिणा हुवै। ऊनाळी कोसीटा ४० तथा ४५ हुवै। जाट गूजर बसै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ ३२६) १०१६) २२८३) २३२६) २१७६)

१ सीरीयावास<sup>3</sup> १०००)

कोस ६ । रकबौ ५४०० । बरसाळी पेत काठा मगरा । सेंवज चिणा । ऊनाळी कोसीटा ३५ । जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ८५६) १८३१) १५४०) १६४७) १६४२)

१ ग्राषुवास १७००)

कोस = । रकबो १६== । बरसाळी बडा षेत । सेंवज विणा हुवै । कोसीटा २५ तथा ३० हुवै । सारी सींव मैं से सो । जाट बसै । संमत १७१५ १६ १७ १= १६

१०८२) १२३६) २२४६) २०२१) १२३४)

१ संथागो पुरद २०००)

कोस पर्रं। रकबी २४७२। बरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा हुवै। ऊनाळी कोसीटा ३२। पांणी घणौ। जाट वसै।

१. घोरावंष । २. घाट । ३. सुरीयावस । ४. १२५६) । ४. ८।

```
संमत १७१४ १६ १७ १८ १६
११६) ५६१) २६१) १०३४) ६११)
१ काळीयाठड़ो ५००)
रकबो २१६६। बरसाळी षेत काठा मगरा। ऊनाळी कोसीटा
३० हुवै। जाट बसैं।
संमत १७१४ १६ १७ १८ १६
४२१) ५२१) १३३६) ४३३)
१ घोळेलाव पुरद ५००)
कोस ७। बरसाळी षेत काठा। रकबो १७६०। सेंवज चिणा।
ऊनाळी कोसोटा १० हुवै। जाट बसैं।
```

ऊनाळी कोसोटा १० हुवै । जाट बसै । संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

१३०) ४६१) ३२०) ५५७) २१६)

१ संथाणो षुरद ५००)

कोस '' '। रकबो ३८२५ । बरसाळी खेत काठा मगरा। सेंवज चिणा। ऊनाळी कोसीटा २५ हुवैं। जाट बसै।

संभत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५७७) ६१६) १३१४) १०३५) ३६२)

१ जोधड़ावास बडो ५००)

कोस ...। रकबो ३७४०। बरसाळी षेत काठा मगरा। अनाळी कोसीटा ७ तथा द हुवै। जाट बसै। संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ १७४) १६३) ३८४) ४०६) ४०५) १ माडावरी ४००)

१. मेड्ता थी कोस ६ (अधिक)। २. १११४)। ३. २०००)। ४. ६। ५. २४७२। ६. ३२। ७. ११६) ५६१) २६१) १०३५) ६११)। ५. मडावरी।

कोस ४। रक्तबो ४५०४ । बरसाळी षेत । ऊनाळी कोसीटा ५ ग्ररट १ हुवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १३५) ५६१) ५१६) ८११) ३६१)

१ घांमणीयो १०००)

कोस १२। रकबो —— । बरसाळी षेत काठा मगरा। अनाळी कोसीटा १२ हुवै। वसीवांन लोक नहीं। रा॰ मुथरादास री बसी रा लोग बसै, षेत षड़ें।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०) ७०) १६०) ४१६) १५०)

१ सोढावास ४००)

कोस २। रकबो २७६ ४। बरसाळी षेत काठा मगरा। ऊनाळी सेभो नहीं। तळाव रा वेरा पांगी वसै सौ हुवै। बसीवांन लोग नहीं। हुल सांमीदास रा बेटा बसै। घर २०।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ प्र) १४६) ४४) १४४) ४४)

१ हीदाबास चोधरीयारी ४ १०००)

रकबो ३४५६ । बरसाळी षेत कंवळा काठा । सेंवज चिगा हुवै । ऊनाळी कोसीटा ४ हुवै । जाट बसै । कोस २ ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४३) २६१) ३१४)<sup>४</sup> ३५५) २२३

१ पीपळीयो ५००)

१. ४७०४। २. तळाव मास ४ पांगी रहे। पर्छ ताळावां वेरा पांगी पेटगी सो हुवै। ३. स्यांमदास। ४. चूंबीयां री। ५. ३७४)।

कोस १०। रकबो ३१७४। बरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा हुवै। कोसीटा १०। ऊनाळी हुवै। जाट बसै।

१ काळणी

४००)

कोस १२। रकबो ३४५६। बरसाळी षेत सषरा। सेंवज चिणा। कनाळी कोसीटा २० तथा २५ हुवै। षेड़ी सूनी, रा० राघोसिघ भोजीतेज री वसी रा लोग षेत षड़ै।

**१** मांणकीयावास षुरद ४००)

रकबो १३३४ । कोस ८ । बरसाळी षेत काठा मगरा । सेंवज चिणा हुवै । कोसीटा १२ हुवै । षेड़ो सूनो । बडा मांणकीयावास रा लोग षेत षड़ै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ ५०) ३०६) २१६) २०८) १२५) १ नैणपुरी

कोस — । रकबो ८६४ । बरसाळी षेत काठा मगरा । ऊनाळी कोसीटा १० तथा १२ हुवै । सूनो गांव । सुहरीया रा लोग षेत षड़ै ।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ ७५) १०१) १०३०) ४५१) ५५१) १ नाथु रो वासणी ४००)

कोस - । रकवो २६०० । षेत सषरा । षेड़ो भ्रालगीयावास

१. ५५१)। २. माघोसिंघ मोजोत । ३. १६)। ४. १२३४)। ५. सेहुरिया।

में मांजरै। घणा बरस हुवा भ्रालणीयावास रा लोक षेत षड़ै। संमत १७१५ १६ १७ १८ २५१) ५००) १२०२) ५५१) ४२१)

१ परबतवास 800)

रकबी २४००। षेड़ो सूनी। घए। बरस हुवा ऋडाऊ में मांजरै छै ।

१ भेंसड़ी बड़ो २२००)

कोस — 1 रकडो ४६ ८२ । बरसाळी पेत काठा मगरा सेंवज चिएा। ऊनाळी कोसोटा ४० हुवै। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ ६५७) १८४६) ३६३७) २६३६) १८३७)

१४००) १ जेसावास कोस ६। रकबा ५७०४। बरसाळी षेत काठा मगरा। ऊनाळो

कोसीटा ४० हुवै। भली गांवी। जाट बसै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

५०३) १६३३) २१६७) २०३०) ७३६)

१ मथांगीयो 8000)

कोस = । रकबो ४३७० । बरसाळी षेत सपरा काठा मगरा। ऊनाळी कोसीटा ७ हुवै । जाट बसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १०) २०१) ३५४) ३६३) ३५६) 8000) १ भेंसड़ी पुरद

१. परवतवस । २. कोस ४॥। ३. ४६४२। ४. जेसावस ।

<sup>1.</sup> सभी हिंडियो से भ्रच्छा गांव।

कोस ४। रकबो ४६८२। बरसाळी षेत काठा मगरा। सेंवज चिणा हुवै। कोसीटा ३०। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ १२१) ६१६) ३४६) ६१३) ५०८)

१ मांग्यकीयावास बडो ६००)

कोस ७। रकबो १७०८। बरसाळी षेत काठा मगरा। ऊनाळी कोसीटा १० हुवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २३६) ५१६) ८१६) ७००) ३१८)

१ जोधड़ावास षुरद ४००)

रकबो १७०८'। बरसाळी षेत काठा मगरा । ऊनाळी कोसीटा १० हुवे। जाट बसे।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५४) १६३) ५३५) ५०६) ३६६)

१ मीठड़ीया<sup>3</sup> ५००)

कोस ११। रकबो — — । बरसाळी षेत काठा मगरा। ऊनाळी कोसीटा २० हुवै। जाट बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २४६) ७१६) १२२६ १२६०) ६६२)

१ कबेड़ीयो ४ १०००)

रकवो २७६५ । कोस १२ । बरसाळी षेत काठा मगरा । ऊनाळी कोसीटा १० तथा १२ हुवै । वसीवांन लोग नहीं । रा० ईदर्भाण<sup>2</sup> सुंदरदासोत री वसी रा लोग बसै । षेत षड़े ।

१. २६७०)। २. सॅवज चिएा हुवै (धिषक)। ३. मीठड़ीयो। ४. केडीयो। ४. ईहमौरा।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४४) ७५) २३३) २६०) १४६)

१ जगा सींधळ री बासगी ५००)

रकबो २१६६। बरसाळी षेत सषरो। सेंवज चिएा हुवै। कोसोटा १० तथा १२ हुवै। बसीवांन लोग कोई नहीं। रा० माधोसिंघ भोजरो बेटो री बसी रा लोग षेत षड़ै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ११२) २८१) ६६८) ४८१) २५५)

१ हीदावास गुरड़ीरौं ५००)

कोस ३। रकबो ३४६५। बरसाळी षेत काठा। मगरा सेंवज चिणा हुवै। कोसीटा ऊनाळी नहीं। गुबरड़ी पीवै। जाट १ रा घर ४ बसै<sup>४</sup>।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३५) ३८३) ५५) ५५८) २०७)

१ गोपाळपुरौ ६००)

रकबी ———। बरसाळी षेत काठा। सेंवज चिगा हुवे। बसी-वांन लोग कोई नहीं। रा० चांदिसघ रांमचंदोत री बसी रा लोग बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १६१) ४१५) ३६५) ६३१) ४६०)

१ ढही बावड़ी २००)

कोस १२॥। रकबो १७३४। बरसाळी षेत काठा। सेवज चिणा। कोसीटा ४ तथा ५ हुवै। षेड़ी सूनो। घरणा बरस हुवा नाडपुरै री लोग षेत षड़ी छै।

१. भोजराज। २. १२१)। ३. गुवारही रो। ४. जाट वसै।

<sup>1.</sup> कई वर्ष हुए।

१ षीदावास'

800)

रकबो २४००। बरसाळी षेत रूडा। ऊनाळी नहीं। षेड़ी सूनौ। कुड़की रा लोग पाही षड़ै। कुड़की में मांजरो।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २४) ३ १०१) १४१) ३०१)

१ नरसिंघवासणी

8800)

रकबो ३४५६। षेत सषरा, सेंवज चिएा हुवै। ऊनाळी कोसीटा १५ चांच १० हुवै । षेड़ो सूनो । गोपाळपुर रौ रा० चांदसिंघ रांम-चंदोत री वसी रा लोग षेत षडै।

संवत १७१५ १६ १७ १८ 38 २७१) १०१) ३ १०३०) ४ ४४१) ४ ३६७)

१ रांमपुरी

२००)

रकबो ८४०। षेड़ी घणा बरस हुवा रोहीसा रै जोड़ मांजरै गयौ। के षेत सु रोहीसा रा लोग षड़ै।

१ गुवारड़ी षुरद

800)

रकबौ २४००। देड़ो सूनो। घणा बरस हुवा रीछमाळी के नैड़ी षबर नहीं।

28

११०. ४ सांसण

३ बीभणा नुं

१ संथाणो सारंगवास ३००)

मेड़ता था कोस ह। रा॰ नरहरदास ईसरोत रौ दत्त व्यास गोपाळ लषावत पारीय गोलवाळ नुं। हिमें रेषौ पीतांबर रौ

१. पीदावस । २. २१) । ३. ३६१) । ४. ३६४) । ४. ६१८) । ६. रीवी।

बलु गोरधन रौ भुधर गोईंद रौ छै'। जाट बांभए। बसै। रकबौ १७७६ । कोसीटा ४। षेत कंवळा।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ७७) १५६) ३१६) १६०) ०)

१ लूणकरण री वासणी 500)

कोस ८। राठौड़ सहसा<sup>3</sup> तेजसोहोत री दत्त प्री० गदाधर जीवावत नुं। हिमे सांमो जोगावत वीको नरावत छै। जाट बांभण बसै। रकबो ४०००। <sup>पे</sup>त कंवळा। कोसीटा १२ तथा १५।

संमत १७१५ १६ १७ १८ , ४१६) ६१६) १५५७) १३६६) ६२८)

१ जगनाथपुरी २००)

कोस द। जगमाल वीरमदेवोत रौ दत्त श्रीमाळी दवे जगनाथ सदाफळोत नुं। हिमें मोहण लुलक्षी किसनदासोत छै। जाट कुंभार बसै। रकबौ १४१३। षेत कवळा कोसीटा ७। षेड़ो सूनो ! ---- वसै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ [२२६/ ३०६) ३८५) ३८५) २३५) -१ लंगीयो १२५०)

कसवा थी कोस ७ सात । रा० सुरतांण जैमलोत री दत्त, श्राढा दुरसा मेहावत नुं । हिमें डूंगरसी सादुळोत नै देईदांन जगमालोत छै । जाट चारण बांणीया बसै । रकबो १०१४। पेत कंवळा । कोसीटा १२।

१. गोइंद छै। २. ११७६। ३. सेहसा। ४. स्यामो। ५. जगावत। ६. सुलसो। ७. रोहीसी रें दुह बसे नै पेत पड़ी। ८. 'ख' प्रति का मंत्र।

र. गांव सूना है।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ २७१) ६६१) ४७१) ६११) ४११)

# १११. परगने मेड़ता रै गांवां री ठीक-

|     | श्रासांमी | जुमले            | ग्रावादांन | सूना | सांसण          | रेष           |  |
|-----|-----------|------------------|------------|------|----------------|---------------|--|
| ता० | हवेली-    | १२               | १०         | 0    | २              | २४१००)        |  |
| ता० | श्रणंदपुर | 38               | ३३         | 3    | ३              | ११३८५०)       |  |
| না৹ | मोकालै    | <mark>የ</mark> ሂ | ३४॥        | २    | 511            | <b>८६४४०)</b> |  |
| ता० | कलरो      | ४४               | ३२         | 5    | 8              | ५७६०१)        |  |
| ता० | राहण "    | ४ू६              | ३८         | 9    | ११             | ४४७४०)        |  |
| না৹ | मोडरो     | ४१               | ३७         | 0    | 8              | (00383        |  |
| না৹ | ग्रलतवो   | ষ্ব              | ३०         | 8    | ٧              | ८५१५०)        |  |
| ता० | देघांणो   | ४१               | ४०         | ६    | á              | (003X3        |  |
| ता० | रेयां     | ሂሩ               | ४४         | १०   | 8              | (00000)       |  |
|     |           | 3-4              | 20-11      |      | <b>X</b> 11.11 | •             |  |

इन्छ रहना ४० ४४॥

१. राहोसा।

# मारवाड़ रा परगनां री विगत

# (६) वात परगने सोवां रो

परगनो सीवांणो जोघपुर थी कोस ३० दष्णाद कूण था जीवणे-रौ । जाळोर था कोस १५, महेवा थी कोस १२ छै। स्राद पंवारां रौ करायौ गढ छैं । घरणीवाराह पंवार बाहड़मेर धणी हुवौ । तिण स्रापरा भाई राजा भोज नुं जाळोर भाई-बांटे दीयौ थौ । तिण रौ बेटौ पंवार वोरनाराइंण । तिण इण भाषरी अपर गढ करायौ, संमत १०७७ पोस सुद ६ ।

- १. सीवांणा गढ रो हकीकत छोटी-सी भाषरी ऊपर गढ छै। गढ रै बीच तळाव भांडेळाव षरी बडी तळाव छैं। पांणी सदा अतूट छैं। तळाव बीच कीरत-थंभ ईंट री छै। पीरसेद मारू तळाव मांहे गोर चाकले भुरज पीर जमसेद छै। तिण तळाव री पाळ उपर तुरका रा पीरां री गोरां छै। गढ मांहे अमारत इसड़ी कांई न छैं। घर १ नवचोकीयां री राव चंद्रसेण री करायी पाको-सो।
- २. को दिन पंवारों रे गढ रही। पछ पंवारों कनां चहुवांण कीतु आबू जाळोर लीयों और ही घणी घरती चहुवांणे ली। रावळ कांनड़दे सांवतसी रो बड़ो रजपूत हुवो। इण आ ठोड़ आपरा भतोज सातल-सोम नुं दी। पछ सातल-सोम ऊपर पातसाह अलावदी री फीज आई, कोई कहै छै पातसाह आप आयो। कोस १ था सीवांणा रो भाषर दोठों सु अळगा थकां भाषरी निपट नांनी दोठों । तरै

<sup>1.</sup> दक्षिण दिशा में दाहिनी भोर। 2. पंचारो का वनवाया हुमा बहुत प्राचीन गढ़ है।

<sup>3.</sup> पहाडी। 4. खूव बड़ा तालाव है। 5. पानी कभी समाप्त नहीं होता। 6. ऐसी विशेष इमारतें नहीं हैं। 7. पहाड़ी दूर से बहुत छोटी-सी दिखाई दी।

पातसाह फुरमायी- श्रा तो भापरी निषट सहल छैं। श्रागे नांव कुंभटो हुतो, पातसाह श्रा तो ठौड़ श्रेकण समान जीत री छै, तठा सुं नांव सीवांणो नीसरीयो छै। पछ पातसाह कह्यी- हूं श्राज गढ फते कर ने धांन-पांणी पाईस"। पीस सीगंद वाहीं। श्रांण डेरो कीयो। गढ नुं ढोवो हुवीं। गढ हाथ श्रावण रो नहीं। तर पातसाह मरण लागो। तर श्राटा रो गढ कर ने भेळण लागों। कह्यों- पछ श्रेक भाई गढ सुं उतर ने सातल-सोम मांहलो श्राटा रा गढ में कांम श्रायो। श्रेक भाई गढ रो कर मुरग तीडो छाडावत पिए सातल-सोम साथे कांम श्रायो छै। सातल-सोम री प्रोळ १ छोटो-सो सीवांणे छै, तठा थी मुगले सीवांणो लीयो।

३ तठा पछे रावळ माली सलपावत तपीयी । माल मुगलां किना सीवांणो लेने रा॰ जैतमाल सलपावत नुंदीयी, सु इतरी पीढी ६ जैतमाल सीवांणो रह्यी—

- १. रा॰ जैतमल सलपावत
- २. रावत हापो जैतमालोत
- ३. रावत करन हापावत
- ४. रावत तीहणो करनोत
- ५. रावत वीजो तीहणोत
- ६. रांणो देवीदास वींजावत
- ७. रांणो जोगो देवीदास रौ
- प. रांणो करमसी जोगा रौ
- राणो ड्रंगरसी करमसी रौ

४. तठा पछे ग्रेक वार राव जोघे केराच सातळतोत करने देवी-दास वीजावत नुं जोघपुर तेड़ायी नै सींघल ग्रापमल भाद्राजण

<sup>1.</sup> सरलता से हस्तगत होने वाली । 2. गढ जीत कर ही श्रन-जल ग्रह्ण करूं गा।
3. कसम खाई। 4. गढ़ पर हमला किया। 5. शाटे का बनावटी किला बना कर उसे
जीतने की रहम पूरी करने लगा। 6. राज्य किया। 7. बुलाया।

रा घणी नुं सीवांणे ऊपर ग्रजांणजक री मेलीयो सु वींजो मंडिण राज घरती नै सिरदार मार नै गढ सीवांणो लीयौ। राव जोघा री श्रांण फेर नै<sup>2</sup> जोधपुर षबर मेली। सु श्रोठी<sup>3</sup> जोधपुर नजीक श्रायौ। तिण हीज बेळां रांणो देवीदास वींजावत इण तरफ मैदांन नुं भ्रावती थौ। सु फ्रोठी २ दीठा-सीवांणा रै मारग ऊडायां श्रावै⁴। हाथ भी पांणी रौ छागलो<sup>5</sup> १ छै। देवीदास रौ मन चमकीयौ 6-श्रोठी सीवांणा री तरफ सुं ऊतामळा आवै सो भला नहीं, हाथ में पांणी रौ छागलो कासुं जांणी जे? देवोदास उण रे मार्ग मांहे म्राई ऊभी रही। उण नुं पूछीयौ-कुण छी, कठा थी आया ? एक दोय बेळां पूछीयौ, तौ पिण उणां नहीं कही, तरे इण घणी हठ कीयी। तरे उणां कही-महै सीवांणा थी ग्राया, सींधल ग्रापमल रा चाकर छां, जोधपुर जावां छा । ग्राप-मल छागल पांणी री मेल्ही थी सु लोयै जावा छा। रांणो देवीदास राहावेधी हुती, तद ही समभ गयौ-वीजी मारीयी राव रै साथ सीवांणो लोयौ, हिमें राव मोनुं मारसी । सु देवीदास आप ती उठा थो पाळी हीज नीसरीयी, चाकर एक साथे हुती तिण नुं कही-तुं डेरै जाय राव रा श्रादमी श्रांपणै डेरै तेड़ण नुं श्रावसी तिष श्रागे कोई भेद मत भागी नै कहीजो-देवीदास सीकार गयी छै यों कर नै भ्राघौ काढजो<sup>10</sup>। रात पड़े तरै थेही नीसर उरा श्रावजो। म्रोठी उठै पहोता 11 । राव मांगल गयो । वात किण ही नुं जणाई नहीं । रांणे देवीदास नुं ऊपरा-ऊपरी तेड़ा मेल्हीया12, सीताब ले आवी13। आगै श्रादमी श्राय देवै तौ देवीदास डेरै नहीं। तरै देवीदास रा चाकरां नुं पूछीयौ-देवीदास कठें ? तरे उणे कही-देवीदास सीकार रमण घांघाणी रो तरफ गयौ छै। तरै बांसै अवमी घांघांणी दिसा गया। देवीदास

१. रमण (श्रधिक)। २. सांमळ।

<sup>1.</sup> ग्रचानक । 2. जोवा का ग्रविकार घोषित करके । 3. सुतर-सवार । 4. वड़ी तेजी से चले ग्रा रहे है । 5. पानी की थैली । 6. मन में एकाएक विचार ग्राया । 7. वया समफ्तना चाहिए ? 8. पूर्व दृष्टा । 9. भेद मत देना । 10. जैसे तैसे रवाना करना । 11. पहुचे । 12. लगातार बुलावे भेजे । 13. शीघ्र ले ग्राग्रो । 14. पीछे ।

म्रठा थी संवर गयी। उठै सैंघो<sup>1</sup> पटेल १ थी तिण कन्है घोड़ी १ मांग नै घुघरट गयी। उठै म्रापरां रो षबर पूछ नै जाळोर री गांव जाय सास षाघी<sup>2</sup>।

- ४. वांसा राव थांगे सीवाणा रजपूत कोई श्रीर साथ भेजीयो सिके ग्रांण ग्रमल कीयो । गढ मांहे डेरी कीयो । पछ राव सीवांणो ग्रापरा बेटा सिवराज जोघावत नुं दीयो छै सु सिवराज ग्रापरी घणी बसी ले सीवांणा नुं श्राव छै। तद रांणो देवीदास वीजावत जाय सांचीर रहीं थो । तरे घुघरोट रे भाईले दीठो राव जोघा रो बेटो सीवांणे श्राय बैठो तरे मांहरो श्रठा सुं वास चूको । तरे भाईले रांणो देवी-दास नुं षबर मेल्ही—राव सिवराज गढ मांहे पैठी तौ पछ नीसरण रो न छै, तिण वासते थे कोई पहली विचार करो । तद रांणो देवीदास साथ कर नै सीवांणा ऊपर रात रो श्रायो । कहो—सिवराजजी श्रायो, पौळ षोलो, सु श्रागे सिवराज रो श्रयो । कहो—सिवराजजी श्रायो, पौळ षोलो, सु श्रागे सिवराज रो श्रवाज हुती, राव रै साथ पौळ षोली । देवीदास कोट मांहे पैस नै राव रो साथ सो कूट मारीयो । रांणा देवीदास री दुहाई फिरी । राव जोघा नुं सीवांणो लीयां री षबर पहोती, तरै सिवराज नुं दूनाड़ी दीयो छै । सिवराज दुनाड़े हीज रहीं । रांणो देवीदास बाप रै वैर भाद्राजण ऊपर गयी । सींधल श्रापमल घणो साथ सुं मारीयो ।
  - ६. पछ कितराहेक दिनां रांणो देवोदास मुवी । पाट रांणो जोगो बैठी, सु ही भली ठाकुर हुवी। सीवांणौ भोगवीयो। तठा पछ जोगो मुवी। पाट रांणो करमसी जोगा री बैठी। तिण सीवांणो भोगवीयो। करमसी मुवी। पाट रांणो डूंगरसो करमसो री बैठो, सीवांणा री घणी छै।

१. घुघरोठ। २. आवण रो (अधिक)।

<sup>1.</sup> परिचित । 2. विश्राम लिया । 3. राज्याधिकार स्थापित किया । 4. हमारा यहाँ रहना संभव नहीं । 5. ग्रन्दर प्रवेश करके । 6. वाप का वैर लेने के लिये माद्रा- जून पर हमला किया । 7. मर गया । 8. राज्य-गद्दी । 9. जोगा का पुत्र ।

७. पछ जोधपुर राव मालदे घणी हुग्रों। सीवांणो रांणो डूंगरसी हुवी। पछ राव मालदे सीवांणा ऊपर ग्रायों। रांणा डूंगरसी गढ भालीयों। मास " गढ घेरियों। पछ डूंगरसी रो सत छूटों। गढ ऊतर दोयों। राः मदो मेरावत मेरो देवीदास रो तिण रे घरे भारमल री बहन ग्रामों थो। उण मदा नुं कहीं—तूं गढ मर नै दें। पछ मदो कांम ग्रायों। ग्रमो सती हुई। संमत १५६५ ग्रसाढ बद पराव मालदे सीवांणों गढ लीयों। राव जीवीया तठा तांई गढ रहों। पछ राव मालदे मुग्नो, तरे सीवांणों एक बार रजपूत रा० रायमल मालदेग्रोत नुं दीयों। पछ राव चंदरसेण रायमल कन्हा गढ उरों लीयो। रायमल मेवाड़ गयों। पछ कितराहीक दिन राव चंदरसेण रे सीवांणों रहों।

द. पछै पातसाही फौज सीवांणा ऊपर सेहवाजषां कन्हो राजा रायसिंव भुरटीयो भांण घेरीयो । राव साथ मांहे थो । गढ री कूची मुंठ पता उरजनोत रै हुती । मास "गढ बीग्रहयो। पछै मुंठ पता रै गोळी रात री लागी । पछै राव रौ साथ ऊदावत जैमल नैतसीहोत राठ पतो नगावत राठ बैरसल प्रीथीराजोत संमत १६३२ इएा मुगल सुं बात कर नै गढ उतर नै दीयो । भ्रे घरमदुम्रार नीसरीया । को दिन मुगलां रौ थांणो रहो । पछै धरती मांहे घणौ षाज-पीज का नहीं। पछै मुगल घरती ऊभी मेल परा गया। पछै संमत १६३५ राव चंद्रसेण बूंगरपुर था पाछौ म्रायौ तरे वळे राव चंद्रसेण गढ पाछौ हाथ कीयो । पछै संमत १६३७ रा माहा सुदि ७ राव चंदरसेण काळ कीयौ। तद राठ रायमल ही बेगौ मुम्रौ।

६. कीलांणदास परतापसी दरगा गया। पछै पातसाह इणां दुनी

१. श्रामु।

गढ़ में सुरक्षित रहा।
 गवितहीन हो गया।
 गढ़ में सुरक्षित रहा। संमन नहीं रहा।
 बीकानेर का राजा।
 प्राणों की मिक्षा मांग कर निकले।
 बाने-पोने को सामग्री।
 त्याग कर।
 श्रिकार में किया।

भायां नुं सीवांणो दीयो । पछं मोट राजा नुं संमत १६४० श्री पातसाहिजी जोधपुर दीयो । पछं मोट राजा साहिजादो सेषु नुं परणायो ।
तठ रा० कीलांणदास सुं षांनाजंगी हुई । पातसाहि रीसांणो ।
सोवाणो मोटा राजा नुं दीयो । पहलो एक बार मोटे राजा फीज कंवर
भोपत रावळ मेघराज रा० किसोरदास रांमीत रा० श्रासकरण
देवीदासोत शौर ही साथ मेलीयो । पछं राठौड़ कीलांणदास रायमलोत रातीबाहो मांणस ५० तथा ६० सुं दीयो । कांम कीलांणदास
जीतो । मोटैराजा रे साथ रा पग छूटा । तठ रा० रंणो मालावत
रा० कलो जैसावत कांम श्राया । फोज भागी । पछं मोटौराजा श्राप
घणो साथ बडो फोज लै श्राया । गढ घेरीयो । पछं पाल्हीया रे भेद
जंम बुरज रो राव रो साथ चढीयो । रांगो कीलांणदास जुहार बाळ
नै सांमो श्रायो । बाज मुग्रो । संमत १६४६ मिगसर वद ७ गढ
लीयो । रांणा कीलांणदास साथे इतरो साथ कांम श्रायो—

- १ रा० गोपाळदास भींवोत।
- १ गोघो भादो हेमावत।
- १ भाटो भाषरसी कूंपावत ।
- १ सेयटौ
- १ भायेल लालो रातीवाहे।
- १ चां० गोपाळ कांकणोत ।
- १ भाटी पंचाईरा बीसावत।
- १ दहीयो।
- १ घायेभाई कड़वो।
- १ भायेल गोईंद बसी मांहे।

१०. मोटैराजा रौ साथ रतीवाहो रांणे कीलांणदास दीयौ, तरै कांम ग्राया—

१. देवीदास ग्रासकरनीत । २. पालीया । ३. जाम । ४. सेपटो ।

<sup>1.</sup> लड़ाई, भगड़ा। 2. नाराज हुआ। 3. युद्ध करके वीरगति पाई। 4. राव

का हमला।

- १ रा० राणो मालावत।
- १ रा० कली बैरसलोत।
- १ पींपाड़ो कान्हा दुजणसलोत कंवर भोपत रौ चाकर।
- १ रा० ईसरदास नैतसीहोत । रा० रांणा मलावत रौ चाकर ।
- १ रा० कली जैसावत।
- १ दी परवतसिंघ मेहाजलोत, तन पसेरीयो पटें ।
- १ रा० जेसो जगमालोत।
- १ बीदावत जैतसी रौ चाकर।

## ११. परगने सीवांणे री रेष, पातसाही तरफ था पायौ-

| दांम      | रुपीया         | श्रासांमी                      |
|-----------|----------------|--------------------------------|
| १५०००००।  | ३७४००)         | मोटा राजा श्री उदैसिंघजी नुं।  |
| 1000001   | (००४७६         | राजा श्री सूरजिसघजी नुं थी।    |
| २५०००००।  | ६२४००)         | राजा श्री गजसिंघजी नुं हुवी।   |
| ३०००००० । | <i>७</i> ५०००) | माहाराजा श्री जसवंतसिंघजी नुं। |

१२. हिमें परगना री रेष गांवां ऊपर इण भांत छै तिण री

| १००)  | कसबो सीवांणो १    |      | ३४००) | कीलाणो <sup>3</sup> उपजतो | 8 |
|-------|-------------------|------|-------|---------------------------|---|
| -     | वीठोजी उपजता री   | •    | 2200) | वांभसेण उपजता             | २ |
|       | बालोतरी उपजतांरी  | _    | 2000) | समदड़ी                    | 8 |
|       | जांणीवाणी घारावास | णी २ | 800)  | पचपदरी                    | १ |
| 2000) | _                 | 8    | 2000) | दहीपड़ौ                   | 8 |
|       | कीटणोद            | 8    | ₹000) | मांगली                    | 8 |
| -     |                   | 8    | २५००) | मोतीसरो                   | 8 |
| 2000) | कुंपावस           | 8    | 2000) | जोड़ोतरी "                | 8 |

१. नवसरो पटे। २. ३। ३: काणाखो। ४. जोडोतरी।

| ४०००) राषसी                | 8     | ३०००) जगीसां कोटड़ी | १   |
|----------------------------|-------|---------------------|-----|
| १०००) पादुः                | 8     | १०००) रांमसैण       | 8   |
| १०००) करमावास नै बांनेव    | ड़ो २ | १०००) गोपड़ी        | १   |
| ५००) घांघांणो <sup>२</sup> | 8     | ४००) मोडी           | Ş   |
| २००) देवाघ                 | 8     | २००) गोरमी          | Ş   |
| ४००) घीरां                 | 8     | ३५०) ैतेलवाड़ी      | 8   |
| ३००) मांहगी                | \$    | २००) जीणपुर         | 8   |
| १२००) देवळीयाळी            | ?     | १००) देभला, सूनो    | 8   |
| ५००) गड़ी                  | 8     | ५००) सीणेर          | 8   |
| ५०) पांसु सुनो             | ?     | ३००) मीठड़ो *       | 8   |
| २००) वाहलीयाणो             | \$    | २००) पादरङ्गे पुरद  | 8   |
| १०००) कुंडल                | ?     | ७००) सेहलो          | 8   |
| २०००) कालंणो वास           | ¥     | २४००) थोभ बास       | Ę   |
| १०००) कांलणो               |       | १८००) बडोबास        |     |
| ३००) रसोळाव <sup>४</sup>   |       | २५०) बरसिंघ रौ ब    | ास  |
| ३००) कान्हानड़ो            |       | २००) तिसींगड़ी      |     |
| २००) बेदु रो बाड़ो         |       | २००) चौ॰ जैता रो    | बास |
| २००) पीड़ा ढंढ             |       | ५०) बास २           |     |
| 2000)                      |       | 7400)               |     |
| २००) कणीवाड़ी              | Ş     | २०००) सीराणो        | 8   |
| ३००) षारड़ी वास            | २     | १०००) पाटोधो        | 8   |
| १०००) नहवाहि               | 8     | १०००) ग्रंबा रोबास  | 8   |
| १२००) बाये                 | \$    | ३००) बीजळीयो        | 8   |
| ४००) लुद्रड़ो              | 8     | ४००) फुलण           | 8   |
| २५०) ग्ररजीवंणो            | 8     | <b>४५०)</b> कागड़ी  | 8   |
| १००) करमावास               | 8     | ५००) देवढो          | 8   |
|                            |       |                     |     |

१. पेंडु। २. घाखागा। ३. ३५००)। ४. मीठोड़ो। ५. रसेळाव।

|           | •                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8         | ४००) रवणीयो                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | ६००) सेवाली                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १         | २००) छडणी                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १         | ३००) थंपणी                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | ७००) लालीयो                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १         | ८००) उमरळाई                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | ३००) भरहड़                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | ५००) मोकल नडी                                                                          | \$                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | ६००) महेलीं                                                                            | \$                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8         | ३००) कुवड़ी                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १         | ४००) षाषरलाई                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | ७००) माहगड़ो                                                                           | \$                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ?         | १००) गौड़ो री बास                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १         | ६००) गुघरठ                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | २००) पादड़ी बडी                                                                        | \$                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| महेलड़ा २ | ३००) भगया                                                                              | १                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | ६००) षारवाहो                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | २००) सायेली                                                                            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8         | १००) कंकसी                                                                             | \$                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . 8       | ३००) बागावास                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बाड़ो १   | ,                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| व ११४     | <del>-</del>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ाण ३०     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | १<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | १ ६००) सेवाली १ २००) छडणी १ ३००) थंपणी १ ७००) लालीयो १ ५००) उमरळाई १ ३००) भरहड़ १ ५००) मोकल नडी १ ६००) महेलीं १ ३००) जुवड़ी १ ४००) पाषरलाई १ ७००) माहगड़ो १ १००) गौड़ो रौ बास १ ६००) गुघरठ १ २००) पादड़ी बडी १ ६००) पारवाहो १ ३००) कंकसी १ १००) कंकसी १ ३००) बागावास |

१४४

१३. कसबै सीवांणा रो बसती । संमत १७२१ रै बरस मांडी छं—

गांव

**८६२७०**)

१. लालाखो । २. भगवा । ३. बधलाप ।

```
द१ माहाजनी रा
                              २५ बाभणा रा
१० सोनार
                               २ कुंभार
 ४ भोजग
                                ४ सुतराड़
                                १ पींजारो
४० तुरक
  १ छींपा
                                १ नाई
१६ हेह
                               २ थोरी
  १ जागरी
१८८
६५ रजपूतां रा वास ६, तामें ४ बसे छै-
      २५ गांगा पड़िहार री बास।
      २५ मेरीवास।
      ३० सिवराज रौ बास।
      १४ देदा भायल री बास।
      K3
        घर छ।
२५३
१८. परगने सीवाणा री फिरसत् गांवा री-
गांव
                      श्रासांमी
       षुलासा गांव निषालस
प्र२
   ध्र बांगीया वगैरे बीजी रैत बसै।
      १ कसवै सीवांणो
                                     200)
      १ बादलु
                                     ४००)
      १ कीटणोद
                                   3000)
      १ बाये
                                    १२००)
      १ देवढो
                                     ५००)
      १ कांगड़ी
                                     ४५०)
```

# ३७ पटैल बसै, मांहे बीजी ही रैत बसै छै।

| · | १   | काणीणो                 | ५००)' |
|---|-----|------------------------|-------|
|   | \$  | समदी ।                 | २०००) |
|   | 8   | मंगलो                  | ३०००) |
|   | Ş   | जगीसा कोटड़ी           | ३००)  |
|   | 8   | राकसी³                 | 8000) |
|   | . १ | नहवाई पलीवाळ मांहे मडी | 8000) |
|   | Ş   | बंबसेण                 | २५००) |
|   | \$  | <b>श्रासोतरो</b>       | २५००) |
|   | 8   | थोभां, बडो बास         | २०००) |
|   | 8   | दहीपड़ो                | २०००) |

१ जिड़ोतरी २०००) १ जीणीयणो १५००)

 १ होठलु
 २०००)

 १ सीरणी
 २१००)

 १ करमावास
 १०००)

१ देवलीयाळी १२००)
१ लालीयो ७००)
१ मोतीसरो २५००)
१ संबरला १२००)

१ मोकलनडी१ रवणीयी४००)

१ सुरपुरी, जाट बसे ६००)

१. ३५००)। २. समदरङो। ३. रापसी।

<sup>1.</sup> प्रत्य जाति के लोग।

| १ सोयली                          | ₹00)             |
|----------------------------------|------------------|
| १ ललांणो                         | 900}             |
| १ पाडलाऊ                         | <b>&amp;00</b> ) |
| १ षारवाहो                        | <b>६००</b> )     |
| १ काठाड़ी, बांणीयां रेबारी रजपूत | बसै ४५०)         |
| १ महेली                          | <b>&amp;00</b> ) |
| १ बाघलवस                         | ₹00}             |
| १ श्रांबां री बाड़ो              | 8000)            |
| १ भुरड़, जाट बसै                 | ₹ <b>00</b> )    |
| १ त्रिगठी                        |                  |
| १ सेवाळी                         | 800)             |
| ३७                               |                  |
| विगत—                            |                  |
| ३४ पटेल                          |                  |
| २ जाटां रा                       |                  |
| १ बीजी रैत                       |                  |
| १० पालीवाळ बाभण बसै              |                  |
| १ वीठोजो                         | 3400)            |
| १ रामसेण                         | 2000)            |
| १ पचपदरो                         | 800)             |
| १ माडापो                         | \$600)           |
| १ माहगड़ो                        | 400)             |
| १ बालोतरो                        | 2200)            |
| १ गोपड़ी                         | 8000)            |
| १ नवाई, पटेल बसै                 | 8000)            |
| १ छंडाणी                         | 200·)            |
| १ ऊमरळाई                         | 500)             |
|                                  |                  |

8000)

800)

900)

३००)

300)

#### विगत-बीजी रैत ६

ध्र विगत—

١

बीजा रैत Ę पटेल 34

२ जाट

पलीवाळ 3

रजपूत लोक बसे, माहे बसीयां रहै.

१ पाटोघी 8000) पादरू

ईद्राराणो 900)

षाषरलाई

१ सेहलो 8000) १ कुंडल

बाहलीयांणो १ गड़ो २००) Yoo)

दांतांलो 800) फुलण 8

y00) कुहीयप घाणांणो X00)

मीठोड़ो ३००) १ पीपलण 800) 800) पादरड़ी बडी मोडी 200)

२००) देवाध १ गुघरट €00)

थांपण १ अरजीयांगो २४०) ' 쿡 0 0 ) Yoo)

सीरेण षारड़ी ३००) त्रीसींगड़ी कांकरालो १५०) ३००) मांहीगी २ पटाऊ ३००)२००) = ५००)

२ धीरा 800) जीणपुर 8 २००) पीड़ढंढ कलागां री २००) पादरङ़ी षुरद 200)

२ भगवा २००)१००) = ३००) बीजळीयो 300)

२ बास

१ लुद्राङ्गो 800) १ कुठलो 800)

१ वरसिंघ रो बास २५०) तेलवाड़ो ३५०) थोभ रौ

१. पीड्।ढढ ।

```
मारवाड़ रा परगनां री विगत
```

१ घड़सी रौ वाड़ो १ रासेळाव कालाएां री 200)

१ चौहाणां रो बास २००)

थोब रौ

४२

२२५

१५. २० मूना मांजरा—

१ देवासगा कोगड़ी

रवणीया बीच घास कटै।

१ कान्हा रौ वाड़ो थोभ रौ बास ५०)

थोभ मांहे षड़ीजे।

१ बादु रो बाड़ो कालणो रौ २००)

— — समत<sup>3</sup> बसती ।

१ भीका रो पाद्र Y0)

भाषर छै। षेत सीणेर रा वेड़ा ।

१ कुबड़ी पैहली कुंभार बसता। पाटाऊ महि षड़ीजै।

800) १ बागाबास

पहली जाट बसता। पछै श्रासाईच बसता पहीस ---नाहली वांमसेण मंगला बीच भाषरी रौ गांव।

१ देभलां 800)

धीरां महि पड़ीजै। मूळ जाळोर रौ गांव। पवाड़ोया रजपूत बसता।

40) १ पास

१. देवासणी। २. काढाड़ी। ३, पहली भावल हूं ढो। ४ वहाँ। ४. पर्छ सायव वसिया या ।

पादर बासे षड़ीजै। पहला दहीया बसता।

१ मोडरो ४००)

काणाणा मांहे षड़ीजै। संमत १६६२' जेता भेळी करायौ। आगे जुदो थौ।

१ गोड़ी री बास १००)

कुहीप मांहे षड़ीजै। भींव रौ गुढो कहीजै।

१ मोकलीया वेरो

कणाणा मांहे मांजरे।

१ सुहीयो १२०)

वावळु मांहे मांजरै। तीरवा १ पछिम नुं।

१ बनैवड़ो १५०)

करमावास माहे मांजरै। करमावास समदड़ी बीच।

१ घारीया वासणी २००)

होठल षेड़ी छै। जीणोयांणा भेळो भोग दै।

१ काकसी<sup>3</sup> १००)

पादर वेड़ो रा॰ किसनदास जसवंतोत बसोयो थी सुपहला जाळोर रा मेड़ता।

१ षीदावड़ो २००)

कुहीप मांहे षड़ीजै। भायल षीदो बसतो।

१ महेलड़ी

दताळी मांहे ष्ड़ीजै। दताला भेळी मांडी।

१ कणीवाड़ो २००)

१. १६६३ । २. गोकलीया । ३. केकसी । ४. पढ़ै।

क्ंडल मांहे मांजरै। घणा दिन रौ सुनो।

१ गोरवी

Yo)

घांगांणा मांहे षड़ीजै। जाळोर रा देसां भाटी बसता।

१ थोभ री वास १

मांडलप रौ मंडायो छै सु जुदो पेड़ी कोई नहीं। मांडलप तळाव ऊपर गांव तीसंगड़ी वसी छै नै वीजो बास १ बडाबास मांली मांडीयी छै।

२०

2800)

१६. ठीक गांवां रो, सीवाणा रा बसता सूना फरसत ऊपर छै। ३० सांसण--१४ बसता—

ध्र बीजी रैत

३७ पटैला रा २० सूना मांजरै २० रजपूतां रां

१० पलीवाळां रा

88

१४४

१७. ३० गांव तीस सीवांणे रा सांसएा छै।

१७ बाभणां नुं--

३ सीलोर रा वास राजगुर नुं 800) १ त्रीसींगड़ी बल्ही रौ बास सोढा नुं 200)

१ माहबारी पाचलोर 800)

१ सरबङ्गी मंनाणो 800)

१ महैकरना<sup>४</sup> रोहाड़ा रौ सोढा नुं ५०)

१ सींहथली लुणोतरा 200)

१ कालीया वासणी ध Xo) १ श्रासरावो दुदावता नुं २००)

१. दीसां। २. वली। ३. मनगानुं। ४. मेह करना। ५. वधन (ग्रधिक)।

| १ साणोसणी वाकुलीया नुं      | 800)            |
|-----------------------------|-----------------|
| १ पटाऊ री वास मनाणा नुं     | Yo)             |
| १ उमरलाई षुरद सोढा नुं      | ५०)             |
| १ पाटौघी रौ वास सीघीया नुं  | (00)            |
| १ केलएकोट वांकुलीया         | ५०)             |
| १ भीदाकुवो सीहा नुं         | १००)            |
| १ लोळाबास वाकुलीया सूनो     | 200)            |
| <u>१७</u>                   |                 |
| १३ चारणा नुं-               |                 |
| १ कोडुषो सूनो महेवा नुं     | <b>%</b> 0)     |
| १ रीछोलो रोहड़ीया नुं       | <b>&amp;o</b> ) |
| ४ रोहडा <sup>३</sup> रा बास | •               |
| १ मईयो नुं                  | (00)            |
| १ सीढाईच नुं                | ( مع<br>ار م    |
| १ रोहड़ीया नुं              | Хo)             |
| १ श्रासीयां                 | (ox             |
| १ वांदु रो बाडी मीसण        | २००)            |
| २ ईकडाणी रा बास             | •               |
| १ वडो बास रोहड़ीया नुं      | ४०)             |
| १ पुरद बास मीसण नुं         | ₹0)             |
| १ भांडीयावास म्रासीया नुं   | 200)            |
| १ कालाणा रौ बास रतनुवा नुं  | 200)            |
| १ घड़ौई रतनू                | १५०)            |
| १ ग्रालेचड़ी ग्रासीया नुं   | ¥0)             |
| १३                          | ३४८०)           |
| ३०                          |                 |
| 688                         | ~               |
| a management                |                 |

१. सातोसगी। २. मेहडुवा । ३. रोहाड़ा।

# · - - कुल री ठीक।

गांव

रुपीया ग्रासमी पुलासा बांणीया वगेरे बीजी रैत बसै। 2020) ሂ

४८६५०) ३७ पटेल तथा दूजी रैत बसै।

१३५००) १० पलोवाळ वगैरे वसै।

१५८१०) ४२ रजपूत बसै।

३४८०) १७ बांभण वसै।

२४८०) २० सांसण। २१७०) १३ चारणा बसै।

**८६६०)** १४४ गाव

१६. परगने सीवणा री फिरसत-

१ सीवाणो गढ

जोधपुर या कोस — । बांणीया वगेरे बीजी रैत वसै, षुलासा गांव।

800)

संमत १७१५ १६ १७ १८ १००) १०५) ५७६) १०६) १

Y00) १ देवढो

सीवांणा था कीस ४ ऊगोण दिसी। बांभण बांणीयां रैबारी रजपूत बसै। बास ३ छै। घरती हळवा ५० तथा ६०। षेत निपट सषरा । ऊनाळी नहीं। तळाव घड़ोई मास ५ पांगी। कुवो १ बंधवी छै, तठै पीवै।

संसत १७१५ १६ १७ १ व 38 (00) (00) (00) ₹0{)<sup>1</sup>

१ १२०]। २. ४००)।

१ बाय

१२००)

सीवांणा था कोस ५ ऊगोण मांहे। रजपूत रैबारी बाणीयां कुंभार बसें। घरती हळवा २००। षेत सबरा बाजरी मूंग मोठ। ऊनाळी नहीं। बावड़ी १ पूना बेगड़ री कराई। मीठो पांणी। तळाव मास ४ पांणी। बेरा पार रा कोस १, पुरस ४ पांणी मीठो। भाषर रा गांव था नजीक। बडी भाषर छै। कोस ११ घांणाणा सुघी। पांणी ठीड़ २ तथा ३ छै। संमत १७१५ हुती।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ ३००) ७००) ६११) ६०१) ६०१)

१ बावळु

A00)

सीवांणा था कोस ४ ऊगण मांहे। रैबारी नै बीभण बसै। घरती हळवा ४० तथा ५० वेत । ऊनाळी नहीं। तळाव १ बांधडो मास ४ पांणी। कुवो १ पुरस १४ वारों।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ ६०) १२०) १२०) १२०)

१ कीटगोद

३०००)

सीवांगा था कोस ६ ऊतर दिसी। कुंभार बसै, रैबारी रजपूत बसे। पाही षड़े छै। घरती हळवा ६० तथा ७० बड़ा षेत। ऊनाळी करै तितरी हुवै। रेल मांहे सेवज घणा हुवै। नदो लूणी नजीक। तळाव मास ६ पांगी। कुवो पुरस १० मीठौ। पहली पटेल बसता। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

समित १७१५ १६ १७ १८ १६ १७५) ११६८) ३०६२) १४००) ६६३)

२०. पटेल लोक बसै, नीषालस गांव षुलासा— २ कांणागो ३५००)

१. वेगही। २. ६००)। ३. पुरसे १०।

सीवांणा था कोस ६ ऊतर दिसी। पटेल बांगीया वांभग तुरक बसै। पवन जात ही बसै छै। घरती हळवा ८० तथा ६०। मूंग मोठ जुवार बाजरी हुवै। ऊनाळी अरट १२ कोसीटा ३५ हुवै। रेल नदी री आवै तरे जुवार री ठोड़ काठा गेहूं हुवै। तळाव मास ५ तथा ६ रौ पांणी। कुवौ १ मीठो गांव रै फळसे छैं। नदी कोस छै। मूळ पलीवाळ रौ गांव । सीवांणा रौ चोतरो कांणाणे छैं। बडौ गांव। कसबा दाषल गांव छै।

सीवांणा था कोस ७ ऊतर दिसी। पटेल वाभण वांणीया रैवारी बसै। घरती हळवा १००। षेत सपरा। ऊनाळी ग्ररट १०, कोसीटा २० हुवै। तळाव नहीं। नदी गांव था नजीक तठै पीवै। कुवा २ बंघवा छै। भाषरी गांव नजीक छै। पहली सीवांणा रौ चोतरो सम-दड़ी हुतो। वडी बसी, बडौ गांव थौ। हिमें बसती तूट गई । हाकम ऊठे रहता।

सीवांणा था कोस ५ ऊतर दिसी। पटेल रजपूत कुंभार बसै। घरती हळवा ५० तथा ५६। षेत निपट अवल । ऊनाळी अरट ४० तथा १२। कोसीटा ४०, चांच २० तथा २६। रेल आयां धणां काठा गेहूं हुवै। तळाव मास ५ पांगी, पछै कुवे पीवै। नदी लूगो गांव सूं नजीक षेड़ो भाषरी षांभे।

१. समदरही।

गांव के घ्रागे ही।
 मूलत: पलीवालो का गांव है।
 सोवाने का मुख्य गांव है।
 संवाने का मुख्य गांव है।
 संवाने का मुख्य गांव है।
 संवान का मुख्य गांव है।

वात परगने सीवांणे री ₹<u>~</u> 3000)

१ जगीसा कोटड़ी

सीवांगा था कोस १० पूरब दिसी। पटेल बांणीया रैबारी बसै। धरती हळवा ५० तथा ६०। वेत सवरा। ऊनाळी ग्ररट २० कोसीटा १५ तथा २० री ठौड़। गांव तळाव नहीं। बेह १ छै सु भरोजें। तरे मास ६ पांणी । पछै मांहे बेरा पूणीजै छै, तठै पीवै । नदी २ लुणी नै सूकड़ी गोढवाड़ वाळी बेऊ बहै। पहली श्रोबा रौ बाड़ी भेळी छी, हिमें जुदौ टाळीयौ छै<sup>2</sup>।

38 संमत १७१५ १६ १७ १८ ४४०) ६३७) २५६०) १०५६) ७७८)

१ बाभसेण

सीवाणा था कोस न ऊगोगा दिसी। पटेल बांगीया कुंभार बसै। घरती हळवा ३५ तथा ४० संकोड़ सींव<sup>8</sup>। षेत थोड़ा । मुदो अनाळी ऊपर। अरट २० तथा २४, कोसीटा ३० तथा ३२ हुवै। नदी लूणी गांव नजीक । बेह १ खेजड़ीयाळी मास ४ पांणी । पछै मांहे बेरा षण पीवै। हमारू गांव पराबै छै।

२५००)

संमत १७१५ १६ *१७* १५ *१६* १४१६) ११३८) ४२१६) १२१६) ६०५) 8000) १ राषसी

सीवांगा था कोस ६ ऊगण दिसी। पटेल बांणीया रजपूत षाती बसै। धरती हळवा ७० तथा ७५। जुवार बाजरी मूंग मोठ बडो नेपत राषेत । ऊनाळी अरट २ नीबळासा । सींघलावटी री वाहाळो श्रावै छै, तिण सेंवज काठा गेहूं नै चिणा हुवै छै। तळाव

१. वेहर। २. ६२७)।

<sup>1.</sup> वेरियें खोदी जाती हैं। 2. अलग कर दिया है। 3. कम रकवे वाली सीमा। 4. खूब पैदा देने वाले खेत । 5. साधारण पैदावार वाले ।

वरसोंदीयौ पांणी । मांहे बावड़ी १ बंघवा छै। पाळ ऊपर बाग छै। बडौ गांव कांठा रौ । सींघळावटी रा चोरीया लागै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १३०) १७००) ४१५) १०५२) ११५५/

१ थोभ बडोबास २०००)

सीवांणा था कोस १३ पछम दिसी। पटेल रजपूत बांणीया षाती बसै। बडी बसी जायगा। घरती हळवा १५०। बाजरी षेत। कनाळी लूणी मांहे काठा गेहूं मण ४०० बावै। बडी हासल हुवै । तळाव मास ६ पांणी। कुवौ १ पुरस १४ मीठौ। थोभ रा वास १२ कहीजे। तांमां बास ७ सांसण छै। ६ जागीर में। कांठा री गांव छै। बास दो—एक पटेल री, दूजी रजपूत री। वास २ बसै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ ५०) १०५०) २५३) १०६७) ३४४)

१ भ्रासोतरो २५००)

सीवांणा था कोस १ ऊतर दिसी । पटेल बांणीया कुंभार रैवारी सोनार वसे । घरती हळवा ८० तथा ६० । बाजरी जवार मूंग मोठ। बोहसींवो गांव । ऊनाळी श्ररट १० तथा १२ । कोसीटा ८ तथा १० । रेल श्रावै तरे सेंवज हुवै । षेत सपरा । तळाव मास ८ पांणी हुवै । कुवो १ मीठौं बंघवां छै, पुरस १४ छै । भाषर कोस १, बांकी ठौड़ छै । बडौ गांव छै ।

१ जिडोतरी २०००)

१. ११६५)। २. वसी री। इ. 'ख' प्रति मे रेख—३२२१' ==६) १३५५) १०५६) ६५०)।

सीघालावटी के चोर यहाँ पहुचते हैं।
 सूब लगान म्राता है।
 जिनमें।

<sup>4.</sup> वड़ी सीमा वाला गाय। 5. विकट जगह है।

सीवांणा था क़ोस ४ ऊतर दिसी । बांगीया पटेल बांभण रैबारी बसै । घरती हळवा ७० । षेत सपरा । ऊनाळी अरट १४ कोसीटा १४ तथा २० करै तो हुवै । तळाव मास ४ पांणी हुवै छै, तठ पीवै । नदी लूगी नजीक बडी लूणी, बडौ गांव ।

**१** दहीबडी <sup>\*</sup> २०००)

सीवांणा था कोस द ऊतर दिसी। पटेल बांणीया रजपूत कुंभार षाती बसे। घरती हळवा ६० तथा ७०। बेत सबरा। ऊनाळी श्ररट १२ कोसीटा १०। सेंवज गेहूं रेल मांहे घणा हुवै। नदी सुकड़ी सींघलावटी था श्रावै। गांव नजीक, तठे पांणी पीवे। बडो गांव, घुलासा छै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६५५) १४७०) २४५०) २१५१) ३८६)

१ जणीयणो ४ १५००)

कोस ७ सीवांणा था ऊतर दिसी । पटेल बाभण बांणीया बसे । धरती हळवा ५५ । षेत सपरा । ऊनाळी अरट २० कोसेटा १० री ठोड़ । सेंवज हुवे । तळाव १ बेह<sup>4</sup> १ मास ७ पांणी, पछै बेरै पीवे । नदी गांव नजीक । पहली रावत हापा रा बेटा पोतरा बसता जिणां रै नांवे जीणयाणो कहीजे । भा० मने पटेल बासीया मोटाराजा री बार मांहे ।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ २१४) ७४३) २१६४) ६४८) ८३२)

१ सीराणी २१००)

सीवांणा था कोस ६ ऊतर दिसी। पटेल बांणीया बांभण कुंभार

१. तितरा। २. दहीपड़ो। ३. २१५३)। ४. जाणीयाणे। ५. वेहर।

धरती हळवा ७० । षेत निपट सषरा । ऊनाळो ग्ररट १० कोसीटा १ तथा ७ हुवै । नदी लूगो दषण मांहे । तळाव मास १ पांणी । मांही कुवो १ छै तठै पोवै । बावड़ो २ वूरी पड़ी छै । मूळ पलोवाळां री षेडी छै ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४७०) १२११) २२४६) ७५२) १६८) १ देवलीग्राळी १२००)

सीवांणा था कोस ६ ऊतर दिसा। पटेल बांभण बांणीया वसै। घरतो हळबा ६०। बाजरो मूंग मोठ जवार हुवै। ऊनाळी ग्ररट ६ तथा ७ कोसीटा ५ तथा ७ चांच २ तथा ३ हुवै। तळाव मास ६ पांणी। नदी गांव था नजोक छै तठै पांणी पीवै। षेडौ भाषरी रीषांभ छै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २३७) ६८४) १३५०) ६८४) ३५७)

१ सोवरला १२००)

सीवाणा था कोस द ऊगण दिसा। पटेल बांणीया बांभण वसी रा रजपूत बसै। घरती हळवा ७५ बाजरी जुवार मूंग मोठ, बड़ी नेपै-तरा षेत। बोहसींवो गांव छै। ऊनाळी पीयल नहीं। उनमैं गुगला भरीजे तरै काठा गेहूं मण २०० बावै। बाहळो सींघलावाटो रौरेलीजे तठै सेंवज काठा गेहूं हुवै। तळाव बरस २ रौ पांणी रहै। काळ-दुकाळ भुती री बहर मांहे बेरा षणा पांणी पीर्व।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५०) ७१०) १३४) ७६६) २७१)

१. २२८६)। २. देवलीयाळी। ३. ३४)। ४. उनम १ गुगळो।

<sup>1.</sup> मूलतः पलीतालो का गांव है। 2. अकाल आदि होने पर।

## १ होठलु

सीवांगा था कोस ८ ऊतर दिसी। पटेल बीभण बांणीया रैबारी बसै। घरती हळवा ४० सांकड़ी-सीवी । केत सपरा। ऊनाळी अरट १५ कोसेटा १० हुवै। रेल आवै तर सेंवज घणी हुवै। तळाव नहीं। बेहराम मांहे कुवो १ बंधवो छै, तठै पोवै। नदी लूणो कोस।।। दिषण मै। मूल पलीवाळो रो गांव, पछै सूनो हुवो थौ। पाही बांभगा पड़ै छै।

संमत १७१५ १६ १७ १व १६ २२४) ६५५) १३१०) १२८५) १ करमावास १०००)

सीवांणा था कोस ७ ऊगण दिसी । पटेल बांणीयां रैबारी बसै । घरती हळवा ५०। जुवार बाजरी मूंग मोठ षेत सषरा। ऊनाळी ग्ररट १० कोसीटा १५ हुवै। तळाव मास ६ पांणी, पछै ग्ररट पीवै । बडो गांव करमावास।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ४००) ६११) १५६०) ११७०) ६०२) १ मोतीसरो २५०)

सीवाणा था कोस ७ पूरब दिसी । पटेल रजपूत बांणीया बसै । धरती हळवा २०० तथा २५०। जुवार बाजरी मूंग मोठ तिल कपास वेत नीपट ग्रवल । ऊनाळी पीयल नहीं । सींघलावटी रौ बाहळी रेलीजें जितर सेंवज गेहूं मण २०० बावै । तळाव मास ५ पांणी, मांहे बेरियां काची षिण पोवै । बाहळा गांव था नजीक ।

संवत १७१५ १६ १७ १८ १६ १००) ६६५) ११०) १८५०) ५१६)

१. सांकड़-सोवो ।

<sup>1.</sup> कम सीमा वाला। 2. फिर रहट से पानी निकाल कर पीते हैं।

#### १ कुंपाबास

2000)

सीवांणा था कोस ५ ऊतर दिसा। पटेल बांभण बांणीया कुंभार बसै। १ रजपूत बसै छै। धरती हळवा ५०। जुवार बाजरी मूंग मोठ षेत निपट सषरा। ऊनाळी अरट १० कोसीटा २० तथा २५ हुवै। नदी बडी लूणी बाड़ हेठै बहै । तळाव मास ५ पांणी, पछै नदी पीवै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ३६) ७४७) १२५०) ८६०) ४००) १

## १ श्रांबा री बाड़ो

सीवांगा थी कौस म ऊतर दिसी। पटेल रजपूत बांगीया बसै। घरती हळवा ७० तथा ७५। जुवार वाजरी मूंग मोठ तिल कपास। घेत अवल बोहो सींवो गांव। ऊनाळी नही। जगीसा कोटड़ी रा करै। तळाव भुरड़ भेळी मास ७ पांणी। पछ नदी सूकड़ी पीवै। नदी सींघलावाटी री गांव नजीक। पहली गांव जगोसा कोटड़ी में षड़ीजतो। संमत १७१३ भा० ताराचंद नाराणोत जुदौ पट दीयो, तरै जुदौ बसायौ।

#### १ लालीया

सीवांणा थी कोस ६ उतर दिसी। पटेल षाती बसै। धरतीं हळवा २० तथा २२। षेत सपरा। ऊनाळी ग्ररट २ कोसीटा ४ हुवै। तळाव मास ४ पांणी। नदी सूकड़ी सींधलावटी री नजीक तठै पीवै। सपरी गांव।

संमत १७१५ १६ १७ १८ २६०) ६२०) ६१४) ४२२) २२८)

१. इसके परचात मूल प्रति के ६ पृष्ठ अनुपलव्य हैं। 'ख' प्रति मे भी इन पृष्ठों का इत्तांत नहीं है। २. भुरच।

गांव से लगती हुई ।
 श्रेष्ठ किरम के खेत ।

१ भुती

सींवांगा थी कोस म उग्वण दिसी। पटेल रजपूत बसें। घरतीं हळवा १५ निपट अवल। ऊनाळी नै पीयल नहीं। बाहाळो सींघलान वटी रो नदी रेल रो आवें, तठे सेंवज हुवै। तळाव मास ५ पांणी। पछें गांव सुहली पीवै। गांव सवला मेळी गांव कहीजें। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

संमत १७१४ १६ १७ १८ २०) २४०) ६) ३२) ३०)

#### १ मोकल नडी

सीवांणा थी कोर्स प्र उतर दिसी। पटेल नै बसी रा रजपूत बसै। धरती हळवा ६० तथा ६५। षेत सषरा एकसाषा। ऊनाळी नहीं। तळाई १ मोकलनडी मास ६ पांणी। पछे कुवी १ पुरस १४ मीठी पीवै। पहली सूनो थी पछे बसीयों छै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०) १००) ५१) ३०५) १.७५)

#### १ सुइली

कोस ६ ऊतर दिसी । पटेल बसै । घरती हळवा १७ तथा २०। वित सपरा। ऊनाळी कोसीटा ५ हुवं। ढंढ १ छै तिण में सेंवज म० १२ तथा १५ वांनं । नदी सूकड़ी भादराजण री भाषर री तिण श्री बहै, भरोजे। बरसोंदीयो पांणी हुवे। देहरो १ माहादेवजी रो कदीम छै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०) २२०) २३८) २४६) १००)

१ सूरपुरी

१. सुमली। २. सांवरला। ३. हुवै।

<sup>1.</sup> पूर्व। 2. नाला।

सीवांणा थी कोस ११ ऊतर दिसी । जाट उतराधा बसै । घरती हळवा १०० । बाजरी मूंग मोठ, षेत सषरा । ऊनाळी नहीं । सेंवज हुवै । तळाव मास द्र पांणी । पछै दहोपड़ै नदी पांणी पीवै । एक साबीयो गांव । राजा श्री सुरजसिंघजी री बार मांहे नवी बसीयो । संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

स मत १७१५ १६ १७ १८ १६ २) १२५) ३६) ५०१) ३७)

### १ कालाणाे

सीवांणा थी कोस १२ ऊतर दिसी। बांणीयां पटेल रजपूत बसै। घरती हळवा ६० तथा ७०। बाजरी मूंग मोठ तिल कपास, षेत सषरा। ऊनाळी नहीं, एक साषीयो। तळाव मास ५ पांणी। कुवो १ बंघवो छै तठे पीवै। कालाणी, कालाणा रा बास ६ कहीजे। जेतां में बास ५, सांसण बास ४ जागीरदार दाषले नै बास २ बाघलप घड़सी री बाड़ो जुदौ हुवौ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६०) ३१०) ५०) ३००) १५७)

## १ चाहाली व

सीवांणा थी कोस म पूरव दिसी। पटेल रजपूत वसै। धरती हळवा ४०। जवार बाजरी मूंग मोठ, षेत सषरा। एक साषोयी। ऊनाळी नहीं। तळाव मास ६ री पांणी। कुवो १ बंधवो तिण री पांणी पीवै। बास २ मंडै, तांमें १ सूनो।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १५) २७८) ५३) २००) ५२)

## १ रावणीयो³

सीवांणा था कोस ५ दिवण दिसी । पटेल रजपूत वांभण वसे । घरती हळवा ७० । पेत रूड़ा । इकसाषीयो । ऊनाळी नहीं । तळाव

१. काणाणो । २. चीहाली । ३. रवणीयो ।

मास ५ पांणी । पछं कुवी १ बघालग तठै पीवै । बास १ बांभण री जुदी डोहळीयां छै ।

### १ लालांणो

कोस ५ ऊतर दिसी। पटेल रजपूत' बसै। षारी घरती, हळवा ३० तथा ३५। षेत सषरा इकसाषीया। ऊनाळी नहीं। तळाव २ सास ५ पोणी पीवै। नदी बडी लूणी नजीक तठै पीवै। अरट १ छै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

#### १ पाडसाऊ

सीवाणा थी कोस ७, ऊतर दिसी। पटेल बांभण रैबारी बांणीयां बसें। घरती हळवा ३० तथा ३२। सबरा इक साबीया, ऊनाळी पीयल नहीं। रेल म्रावै तो सेंवज हुवै। तळाव मास ५ पांणी। कुवो १ बंधवो तठै पांणी पीवै।

४०) ३१४) ५४१) ४४६) १४४)

#### १ बाघल³

सीवांणा थो कोस १२, उगूण मांहे । पटेल बसै । घरती हळवा २० तथा २५ । षेत सपरा । ऊनाळू ऊनवा ३ छं, सु भरीजे । तरै जुवार भावै काठा गेहूं हुवै । तळाव बाघेळाव मास ८ पांणी । पछै मांहे बेरा षिण पीवै । पहली सांसण थौ बांभणां नुं पछै मांहे-माह लड़ीया तरे भा० मांने लीयो ।

१ रेवारी (प्रविक)। २. १३६)। ३. वाधलप। ४. मने।

र. दान में दिया हुया। 2. जवार या काठे गेहूं होते है। 3. छापस में ऋगड़े।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०) १३०) १२०) १८७) ८१)

१ भुरडे '

सीवांणा थी कोस द ऊगोण नुं। जाट पटेल बसै। घरती हळवा २० तथा ३२। षेत सषरा। ऊनाळी कोसीटा २ नीषालसा<sup>५</sup>। तळाव २³ मास ७ पांणी। पछै अरटवाली निवै पीवै। सषरी गांव छै। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ०) ०) ७०) ७८) ६०)

### १ त्रिगठी ४

सीवांणा थी कोस द ऊगोण दिसी। पटेल रैबारी बसै। घरती हळवा ३०। जुवार बाजरी मूंग मोठ हुवै। इकसाषीयो। षेत सषरा ऊनाळी नहीं। तळाव मास ४ पांणी, पछै महेवरीये पांणी पीवे। संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ २४) १५०) २०) १०१) १२०)

### १ षारबाहो

सीवांणा था कोस = ऊतर दिसी । पटेल रजपूत बांणीया बसै । धरती हळवा ३५ तथा ४० बाजरी मूंग मोठ हुवे । षेत सपरा इक-साषीया । ऊनाळी नहीं । तळाव २ मास २ तथा ४ पांणी । कुवो १ बंधवा तठ पांणी पीवे । सपरो गांव छै। कुवे ऊपरै बीघा ५ तथा ७ हुवे ।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५०) २५०) ११०) १६५) १७६)

१ मेहली

सीवांणा थी कोस ७ ऊतर दिसी। पटेल रजपूत् रैवारी पाती

१. भुरड्। २. नीवलासा। ३. ३। ४. झरट वाले। ५. श्रीगठी। ६. माहे वेरीयां।

बसै। घरती हळवा ४० तथा ४५। वेत सपरा इकसाषीया। ऊनाळी नहीं। तळाव २ मास ६ पांणी। कुवौ १ षुणीजे छै। वेहर १ गांव गजीक तिण मांहे वेरा ४ तथा ५ पांणी मीठो भ्रवल छै सु पीवै। सपरो गांव छै।

### १ सेवाली

सीवांणा थी कोस ७ ऊगोण दिसी । पटेल बसै । घरती हळवा ५१ । वेत सबरा इकसाबोयो । ऊनाळी नहीं । तळाव मास ६ पांणी, पछै चीहाली रै कुवै पांणी पीवै । सबरी गांव निषालस छै ।

### १ कागड़ी

सीवांणा थी कोस ६ दिषण दिसी। रजपूत रैबारी बांणीया बसै। घरती हळवा ६० तथा ७०। बाजरी मूंग मोठ, षेत सबरा। ऊनाळी, सेंवज ही नहीं। तळाव मास ४। कुवो १ सागरी मीठी पीवे।

३७

२१. पलीवाळ बीभण बसै । पुलासा गांव ।

### १ वीठोजो

सीवांणा थी कोस ६ पछम दिसी। बांणीया पलीवाळ रजपूत सोनार कुंभार षाती बसै। घरती हळवा ६० तथा ६५। बाजरी जुवार मूंग मोठ हुवै। बड़ा त। ऊनाळी अरट ४० री ठौड़। रेल

१. काठाड़ी। २. ६००)।

श्रावें ताहारां सेंवज काठो गेहूं चिणा हुवै। तळाव मास ८ पांणी। बावड़ी १ बधवां पुरस ६ मीठौ पांणी। बडो गांव। थोड़ी सींव। पापतो रा गांव षड़े। कदीम था पलीवाळां री गांव।

# १ रांमसैण

सीवाणा थी कोस ६ पछम दिसी। पलीवाळ कुंभार बांणीया बसै। घरती हळवा ४०। षेत सपरा। एकसाषीयो। ऊनाळी नहीं। रेल भ्रावैतरै सेंवज बीघा ४०० हुवै। तळाव मास ६ पांणी। कुवो बांधवां पुरस १४ मीठो। बडो गांव। कदोम पलीवाळां रौ।

#### १ बालोतरो

सीवांणा थी कोस १० पछम दिसी। पलीवाळ बांणीया पवन जात वसें। घरती हळवा ८० षेत निपट सषरा। ऊनाळी सेंवज घणी, सेको घणी। अरट १२ तथा १४। कोसीटा ४० चांच २०। रेल आवें तरें काठा गेहूं चिणा घणा हुवै। तळाव मास ५ री पांणी। कुवो १ मीठौ पुरस १०। नदी लूणी गांव नजीक। बडो गांव कांठा री हुवै, महेवा रें माढै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ६८०) १७६६) ३२६६) १७३१) ११५१) १

### १ माडापड़ी

कोस ११ पछम दिसी । पलीवाळ बांभण बांणीया चारण बसै । धरती हळवा १०० । षेत बडी नेपै रा सषरा । ऊनाळी नहीं । एक साषीयो । सेंवज काठा गेहूं चिणा हुवै । तळाव मास ७ पांणी । महिं

१. ११६१) 1

बेरीयां पोनै । पछै बालोतर रै ग्ररट पीनै । कदीम महेवा रौ गांव। पछै टीका रौ करलीये ने सीवांणौ पाछो घालीयौ । बडौ गांव। कदीम पलोवाळां रौ गांव।

## [१ पचपदरो

सीवांगा थी कोस १२ पछम दिसी। षारोल नै पलीवाळ बांमगा बांगीया रजपूत बसै। घरती हळवा १०० तथा १२१। षेत रूड़ा ग्रजायब। ऊनाळी नहीं। सेंवज हुवें। तळाव मास ७ पांगी। मांहे बेरां पोवें। पछं छडांणी बालोतरे रै कुवे पोवें। कांठा रो गांव रन पड़ीयों छै। लूग रो बडो दरीबो छैं। ग्रागर २०१ लूण रा निपट सपरो देसोत रें चढ़ें। दु० १०००० री ठौड़, बडो हासल हुवें। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६०) २०७॥) १८०) ६३) १६८)

### १ ऊमरळाई

सीवांणा थी कोस = ऊतर दिसी । पलोवाळ बांभण नै बसी रा रजपूत बसं। घरती हळवा ६० तथा ७०, बाजरो मूंग मोठ वेत सपरा। इकसाषीयो । ऊनाळो नहीं। तळाव मास ५ तथा ६ पांणो। पृछ्वे कुवो १ बंधवो षारो पुरसे १४। बडो गांव। संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०) २४०) ६५) २४८) ६४)

#### १ छडांणी

सीवांणा थी कोस १० पछम दिसी। पलीवाळ बांभण बसै। घरती हळवा ३० तथा ३२। षेत सषरा। इकसाषीयो। ऊनाळो नहीं। तळाव मास ८ पांणी। पछै तळाव मांहे बेरा छै तां पांगी पीवै।

<sup>&#</sup>x27;ख' प्रति का ग्रंश।

फिर से सीवाने परगने के शामिल कर लिया।
 बड़ी खानें है।
 देशपित।

### १ गोपड़ी

सीवांगा थी कोस १२ पछम दिसी। पलीवाळ बांभण बसै। घरती हळवा ४० षेत सपरा। इकसाषीयो। ऊनाळी नहीं। रेल आवै तरै सेंवज काठा गेहूं हुवै। तळाव मास प्राणी, पछ छडांणे रै कुवै पीवै। गांव री सींव मांहे लूण रा आगार ४० तथा ४५ छै सुं पंच-पदरा रै दरीबे दापल छै। जागोरदार नुं दु० २१) गुगरीयां रा दिरीजे छै। सपरो गांव छै।

# १ महांगड़ो

सीवांणा थी कोस ६ पछम दिसी। पलीवाळ बांभण बांणीया नै भाट बसै। घरती हळवा ४०। बाजरी मूंग मोठ हुनै। षेत सबरा इक साबीया। ऊनाळी नहीं। तळाव नहीं। कुवो १ बंधवो पुरसे १३ पांणी मीठो। सबरो गांव छै।

# १ नेहवाई

सोवांणा थो कोस १३ पछम दिसी। पटेल बसै छै। घरती हळवा ६० वेत सपरा अवल। इकसाषीयो। ऊनाळी नहीं। पाछत बुठे सेंवज काठा गेहूं हुवै। तळाव मास प्राणी पछै गांव कुडी रै कुवै पोवै। पलीवाळां री गांव। घोड़ीयां छै, त्यांरा बछेरा निपट सपरा हुवै छै।

<sup>1.</sup> कर स्वरूप। 2. वर्षा ऋतु के ग्रंत में वर्षा होने पर। 3. घोड़ी के वच्चे।

िसंमत १७१५ १६ १७ १८ ३८ ३०) २४८) १५) २४०) ११४) .

१०

२२. रजपूत बसै मुकाती, तथा करसो घणो को नहीं।

## १ पादरूजु

सीवांणा थी कोस ११ पछम दिसी। लोक कोई नहीं। वसी रा रजपूत बांणीयां बांभगा पवन जात बसे। बडी बसी छै। घरती हळवा २०० तथा २२५। इकसापीयो। षेत निपट सषरा। बोह सींवों ऊनाळी नहीं। तळाव को नहीं। कुवा ३ सागरी छै, तिणा पांणी पीवे। बडो गांव छै। कदीम जाळोर रो गांव दहीयां रो। रा० दासे पातलोत सीवांगा पाछ घातीयो।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ २५०) ८००) ८०१)

#### १ धणांणो

सीवांणा थी कोस ६ पछम दिसी। लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत लोक बसे। धरती हळवा ५० तथा ६०। बाजरी मूंग मोठ। इक साषीयो षेत सषरा, उनाळी को नहीं। तळाव को नहीं। कुवो १ सागरी पुरसे १४ पांणी भळभळो। सषरो गांव छै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १<u>६</u> ६५) ६०) १००) १५०)

### १ षाषरलाई

ें सीवांणा थी कोस २ ऊतर दीसी । कुंभार पटेल रेजपूत बसै । 'घरती हळवा २०। जवार बाजरी मूंग मोठ षेत इक साषीया । ऊनाळी

प्राचीन समय में जालीर परगने का गांव था।
 राजपुती की-एक शाखा, जिनका कोई समय में जालीर पर अधिकार था।

नहीं। तळाव १ मास ५ पांणी। कुवो १ बंघवो, गेहलडा जीवा रौ करायी तिण पोवै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ ४) १००) ७४) १४०) १५०)

## १ पाटोधी

सीवाणा थी कोस १४ पछम दिसी। लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत बसै। बड़ी बसी बड़ो गांव। घरती हळवा २०० तथा २४०। बाजरी मूंग मोठ जवार हुवै। इकसाषीयो, थळी रा पेत। बोह-सींवो। भोल १ देवनीमी छै। पीर कहोजै। बेरा २० तथा २५ हाथे ४ पाणी मीठो घणो। वड़ो कांठा रो गांव। रन मड़ी छै। थां १ ग्रारांभा रो छै तठं पांडवे वेढ थापी हुती।

संमत १७१४ १६ १७ १८ १६ ४०) १०००) ७८०) १४०) ०)

# १ ईद्राणो

सीवांणा थी कोस १ पछम दिसी। रजपूत बांणीयां बसे। वसी रा रजपूत बसे। घरती हळवा ४० तथा ४१। बाजरी मूंग मोठ जवार इकसाषीयो, षेत अवल। ऊनाळी नहीं। तळाव को नहीं। १ बंधवी सागरी तिण पांणी पीवै। भाषरी १ पाधरीसी छै।

संमत १७१५ **१६ १७** १८ १६ ५०) ३००) २०७) ४००) ३१०)

### १ कुहीयप

सीवांगा थी कोस २ उतराघ मांहे। रजपूत रैवारी सुषवासी वसै। घरती हळवा १०० तथा १०५। बोह सींवो बडो नेपत राषेता इकसाषीयो। ऊनाळी तळाव मास मतथा ६ पाणी। पछै कुवो

<sup>1.</sup> जहाँ पांडवो ने युद्ध किया था। 2. प्रच्छी पैदावार वाले।

१ तठै पीवै । बडो गांव छै ।

### १ कुंडल

कोस १२ दिषण दिसी। लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत बसै। घरती हळवा ७० तथा ८०। षेत सषरा, बोहोसींवो। ऊनाळी ऊनव¹ १, गेहूं मण १४० बावै। तळाव मास ८ पांणी। कुवो १ भाषर मांहे छै। कुंडल पहली बडी बसती हुती। पंवारां री ठुकराई हुती। रा० पातल राजावत लीयौ। ग्रागे जाळोर पाछै हुवौ'। पछै राव मालदेजी री बार मांहे सीवांणा वांसे घालीयौ छै²। बडो भाषर। विषै राव श्री मालदेजी कुंडल रै भाषर रहा था। कोट री भींत गज ४ कराई छै। देसोत रहै तिसड़ी ठोड़ छै। भाषर मैं पांणी सषरो-सो नहीं। संमत १७१५ १६ १७ १८ १८

#### १ बादळीयांणी

कोस ६ पछम दिसी । लोक कोई नहीं। रजपूत बसै । मुकातो दै छै। घरती हळवा ४०। बाजरी मूंग मोठ, षेत सषरा। इकसाषीयो। ऊनाळी नहीं। तळाव कोई नहीं। कुवो १ बंघवां सागरी पुरस १४ तथा १५ भळभळो पाडलोसो गांव।

### १ पीपलाणो

सीवांगा थी कोस २ दिषण दिसी । लोक को नहों । भायल री

१. हती। २. बाहलीयांगी।

<sup>1.</sup> वह स्पल जहां पानी भर जाता है। 2. सीवाना के साथ मिलाया।

वसी रा रजपूत वसे । घरती हळवा ७० वेत कंवळा एकसावीया। ऊनाळी तळाव १ मास ४ पांणी । कुवो १ बंघवो पुरस १६ मोठौ। पाहड़ के वांसे । वडौ भावर। विषै रहण री ठौहड़, समुक्त भावर छै। राव मालदे सूर पातसाह रे विषै इण भावर रही थौ। भावर ऊपर कोट करायौ। तळाव १ रायळाव बंघायौ, मास १० पांणी। पछै मांहे वेरीयां हुवे। गांव रौ वेड़ौ पहला भावर में थौ पछै भावर री पुड़ै बसीयौ छैं। वास २, सबरौ गांव।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ १४०) १४०) १३०) १७५)

### १ मोडी

सीवांणा थो कोस १।। ऊगोण मांहे। लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत वसें। घरती हळवा ४० बाजरी मोठ। षेत मगरा रा। एक साषीया। ऊनाळी नहीं। तळाव मास ५ पांणी। कुवो सपरो सागरी वंधवो, तिण पांणी पोवै। भाषर कड़षे मांहेला कटक रहणा रो ठौड़ छै। श्रोढी ठौड़ । कां पांणी ही भाषर मांहे छै । संसत १५१५ १६ १७ १८

संमत १७१५ १६ १७ १८ · ५०) ११०) १५०) १५०) २०१)

## १ सेहलो

सीवांणा थी कोस ६ दिषण दिसी। लोक कोई नहीं। वसी राठौड़ रजपूत वसे। घरती हळवा ५० तथा ६०। षेत सपरा। ऊनाळी नहीं। तळाव मास ४ पांणी। पछै जीरापुरै रै कुवै पांणी पीवै। भापर री पंभ, पुंवार री गांव। रा० दासै लोयो।

संमत १७१५ १६ १७ १८ **१**६ ५०) १२५) २०) ५००

<sup>1.</sup> याद में पहाट की ठाल में वसा । 2. विकट जगह । 3. पहाट में कुछ पानी भी है।

#### १ मीठड़ो'

सीवांणा थी कोस १० पछम दिसी । लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत बांभण बसें। घरती हळवा ६० तथा ६५। बाजरी मूंग मोठ षेत कंवळा एकसाषीया। तळाव कोई नहीं। कुवो १ सागरी पुरस १४ पांणी भळभळी। कुवा ४ बूरीया पड़ोया छै। महेवा रै कांकड़ रे छै।

# १ गढी ै

कोस ४ पछम दिसी । लोक कोई नहीं । बसी रा रजपूत बसै । घरती हळवा १५० बोहोसींवो । षेत सपरा इकसाषीया । ऊनाळी नहीं । तळाव छै । कुवो १ बंधवा पुरस १० तथा १२ । पांणी मीठौ सपरो । गांव छै षेड़ी भाषरो रो जड़ां । पहली जह्मपुर पाटण कहीजतौ । घुधली माल दबटोयो बडो बाको । पहाड़ छं । बोषो रहण री ठौड़ छै । रावळ मालो पातसाही फौज था बेढ की तरै श्रापरा मांणस महेवा था ग्रांण ग्रठ राषोया था । बडो ठौड़ छै । राव मालदेव भाषरी गागल नयास बंधायौ छै । कोट तीषी भींत कोईकै कांनी री की छै । भाषर मांहे नै भाषरो जड़ां कुवा ५ तथा ७ छै । संमत १७१५ १६ १७ १८ १६

#### १ फुलण

सीवांणा थी कोस ४ ईसांण कूण मांहे। लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत बसै। घरती हळवा १०० बाजरी मूंग मोठ। एक सावीयो नै ऊनाळी नहीं। तळाव मास ४ पांणी। कुवो १ बंघवो पूरस १४

१. मीठोड़ो। २. गड़ो।

I. सीमा। 2. पहाड़ी के नीचे हो। 3. कोट के थोड़ी इदं-गिदं दीवार करवाई थी।

पांणी मीठौ। षेड़ी भाषरी री जड़ां बसीयो छै।

### १ दांतोलो<sup>³</sup>

सीवांणा थी कोस १। ऊगण दिसी। लोक कोई नहीं। वसी सींधल मदु री राबसै छै। घरती हळवा २०। पेत मगरा एक साषीया। ऊनाळी नहीं। तळाव कुवो कोई नहीं। गांव देवाध रै तळाव कुवै पीवै। भाषर नजीक छै। सषरौ भाषर छै।

# १ पाद्रड़ी ध बड़ी

सीवांणा थी कोस १। बाय कूण मांहे । गढ राज बुरज हेठै बसै। लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत बसै। धरती हळवा ६० तथा ६५ बाजरी मूंग मोठ। षेत मगरा एक साषीया। ऊनाळी नहीं। तळाव १ पांणी। कुवो १ बंधवो छं तिण पीवै। पछरी षोन रौ कबाड़ो गढ रा कांम नुं श्रावै।

### १ देवंघ°

सीवांणा थी कोस १ ऊगण माहे। लोक कई नहीं। बसी रा रजपूत बसै। घरती हळवा ३०। वेत मगरा बाजरी मोठ एकसाषोया। ऊनाळी नहीं। तळाव मास प्राणी। कुवो १ सागरी बंघवी तिण पीवै। थांन १ श्री माहादेवजी रौ सषरो छैं।

१. १००)। २. 'ख' प्रति में आगे के दो वर्षों की आमदनी—१७५) १७५) ३. दातालो। ४. माढुरी। ५. पादरही। ६. पथर। ७. देवाघ।

<sup>1.</sup> महादेवजी का एक ग्रन्छा स्थान है।

### १ ग्ररजीयाणो

सीवांगा थी कोस २ ऊगग मांहे। लोक कोई नहीं। बसी रा लोक रजपूत बसें। घरती हळवा ८० बाजरी मोठ हुवै। तळाव मास ६ पांणी। कुवों १ बंघवो सागरी पुरस १३ मीठौ। एकसाषीयो। ऊनाळी नहीं। पहली षेड़ो भाषर मांहे थौ। रा० जैतसी नगावत उरो वासीयौं।

### १ बिजळीयो

सीवांणा थी कोस १।। ऊगवण । देसी लोक कोई नहीं । बसी रा रजपूत बसै । घरती हळवा ५० बाजरी मोठ । षेत कंवळा एक-साषीया । ऊनाळी नहीं । नाडी मास २ पांणी, पछै अरजीयाणै रै तळाव कुवै पीवै । पैलो भाषर री जड़ां बसतो, तठै कुवौ छै ।

### १ गुघरट

सीवागा थी कोस २।। दिषण दिसी । लोक कोई नहीं । बसी रा रजपूत बसे । धरती हळवा ७० तथा ५० षेत सपरा । जवार बाजरी हुवै । ऊनाळी पीयल नहीं । एकसाषीयो । सेंवज बंधे हुवे । तळाव मास ६ पांगी । कुवो बंधवो तठं पीवै । पाहड़ ग्राढो भाषर छै कोस ५ में । विषे रहण रो ठोड़ । भाषर में भरगो पटैवगी पांणी हुवै ।

१. पेटवाणी।

<sup>ा.</sup> नगा के पुत्र जैतसी ने इस भीर बसाया। 2. मूल निवासी लोग कोई नहीं। 3. पहाड़ के बिलकुल नीचे। 4. सिंचाई नहीं होती।

तळाव १ सीभोळाव मास १०, बावड़ी १ बंधवी तठै तीरश छै। भरणा हेठे भाड़ छैं। बावड़ी १ षटुकड़ी जड़ां छै। भाषर री जड़ पहली षेड़ी भाषर नजीक थौ। हिमी ऊरै बसीयों छै। बास दो जुदा पट छै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ७०) १८०) २२०) २५०) २७६)

१ लुदरड़ो

सीवांणा थी कोस ४ पूरव दिसी। पटेल षाती बांभण वसै। वसी रा रजपूत बसै। घरती हळ्बा १००। बाजरी मूंग मोठ रा वित कंवळा एकसाषोया। ऊनाळी नहीं। तळाव मास ४ प्राणी। कुवी १ सागरी बंधवा तठे पीवै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ ५०) १५०) १५०) २००) २००)

१ थांपण

सीवांणा थी कोस ५ पछम दिसी। लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत बसें। घरती हळवा ४०। बाजरी मूंग मोठ षेत मगरा एक साषीया। तळाव मास ५ पांणी। कुवो १ सागरी पुरस १५ षारी। पहली षेड़ो गोडां भाषर पर हुती। सु कैचा राठौड पाघर मांहे बासीया।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ।

१ सिणेर

सीवाणां थी कीस' ५ 'पछम दिसी। लोक कोई नहीं। बसी 'रा

१. सु कै राठोड़ां।

<sup>1.</sup> भरने के नीचे भाड़ी ग्रादि है। -2. मैदान में।

रजपूत बसै नै बाभण बसै घरती हळवा १००। बाजरी मूंग मोठ षेत सषरा एकसषीया, बोहोसींवो गांव। ऊनाळी नहीं। कुवो १ सागरी बंघवो पुरस १५ मीठो, पीवै। पहला भाषर री बंभ बसतो। हिमै कुवा कनै बसै छै।

# १ मुठली

सीवाणा थी कोस ६ पछम दिसी। लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत बसे। घरती हळवा ६०। बाजरी मूंग मोठ वेत एक सर्वाया। ऊनाळी नहीं। तळाव मास ४ पाणी। कुवो १ बंघवो सागरी भळभळो, पीवै। छोटो-सो गांव।

### १ षारड़ी रा वास

सीवांगा थी कोस १५ पछम दिसी। १ षारड़ी बोडु १ चुंहाण रा बास। लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत बसें। घरती हळवा ६० तथा ७०। षेत एंकसाषीया सषरा। उनवा २ भरीजें ती काठा गेहूं मण २०० बेवें। तळाव मास ४ पांगी रो छै। पार रो बेरीयां हाथ ४ पांगी मीठों।

# १ त्रिसींगड़ी बडोबास थोभ रौ

लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत बसै। घरती हळवा ८० षेत सषरा एकसाषीया। ऊनाळी नहीं। ऊनवड़ा ४ छै। भरीजै तरै गेहूं मण ४०० भोग स्रावै । तळाव १ मांडलप मास ८ पांणी रहै। पछै रोहड़े पीवै।

जमीन के लगान के रूप में ५०० मन गेहूं माते हैं।

२५५

मारवाड रा परगनां री विगत

संमत १७१४ १६ १७ १८ १<u>६</u> १४) ० ० ० ०

### १ वरसिंघ री बास थोभ रौ

सीवांगा थी कोस १३ पछम दिसी। थोभ थी कोस १। लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत बसै। घरती हळवा ३० तथा १४। बाजरी मोठ, वेत कंवळा एकसाषीया। ऊनाळी नहीं। गांव रीहड़े रै तळाव पांणी पीवै। छोटी गांव छै।

### १ पटाउ रा वास २

सीवांणा थी कोस १२ उतराध दिसी। एक बडो बास, एक देवड़ां रो बास। दोयुं ही बास बसें। बसती जुदी-जुदी। रजपूत बांणीया बसी रा लोक बसें। घरती हळवा ६० तथा १००। बाजरी मूंग मोठ एक साषीयो। ऊनाळी नहीं। तळाव मास ४ पांणी। कुवो १ बंधवीं पुरस १४ मीठो। सबरो गांव।

### १ तेलवाड़ो

कोस ७ दिषण दिसी । लोक कोई नहीं । बसी रा रजपूत बसै । धरती हळवा ५० तथा ६० । मूंग मोठ तिल कपास हुवै । इकसाषीया, ऊनाळी नहीं । तळाव मास ४ पांणी । कुवौ १ सागरी बंधवो, तठै पीवै । भाषर श्रोढी ठौड़ छै । तठै भरणा सदा भरे । पीणहरू हुवै छै ।

### १ काकराळी'

सीवांणा थी कोस म ऊतर दिसी। लोक कोई नहीं। वसी रा रजपूत बसै। धरती हळवा ४०। बाजरी मूंग मोठ। एकसाषीया षेत, ऊनाळी नहीं। तळाव मास ४ पांणी। पछै सीलोर लूणी नदी रै बाहळै पीवै।

### २ घीरा वास २

कोस ५ दिषण दिसी । लोक कोई नहीं । वसी रा रजपूत वसै । जुदै पटै सु वास कहीजै । घरती हळवा ८० । बाजरी जुवार मूंग मोठ एक साषीया षेत । ऊनाळी नहीं । तळाव सादेळावै मास ५ पांणी । कुवो १ सागरी वंघवो तठै पीवै । पाहड़ वडो कुंडल सुधौ कोस ३० रै फेर मांहे छै । मांह द्रह २ तथा ४ छै । गांव रै मांढ कोट री भींत छै । भायलां रौ बडो गांव । भाषरी मांह बसै ।

#### १ पीडा ढंढ

कालाण था कोस २। सीवांणा था कोस १२ ऊतर सें। कालाण री वास। लोक कोई नहीं। रजपूत बसै। घरती हळवा ३५ तथा ४०। षेत सपरा, जुवार बाजरी। एकसाषीया। ऊनाळी नहीं। तळाई मास २ पोणी, पछै घरमदास रै वास पीवै।

१. काकरालो। २. सीदेळाव। ३. मुहढे।

<sup>1.</sup> ३० कोस के घेराव में कुंडल तक बड़ा पहाड़ है। 2. पानी के गहरे व बड़े खड़े।

#### 1 3

#### 3 ; ·

सीवाणा था कोस ५ दिषण दिसी। लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत बसे। घरती हळवा ४० बाजरी मूंग मोठ तिल हुवै। षेत कंवळा इकसाषीया। ऊनाळी नहीं। तळाव मास ५ री पांणी। कुवो १ बंधवो छै, तठै पोवै। पछै घोरा पोवै। पहाड़ रीं गाळ मांहे बसै । बांकी ठौड़ छै ।

# १ पादरड़ी षुरद

सीवांणा थी कोस ६ पछम दिसी। लोक कोई नहीं। बसी रा रजपूत बसै। धरती हळवा २० तथा २२। बाजरी मूंग मोठ तिल, एकसाषीयो। ऊनाळी नहीं। कुवो १ बंधवो छै तिण पांगी पीवै। तळाव कोई नही।

## १ घड़सी रो बाड़ो

सीवांणा थी कोस १० कूण दिसी। रजपूत जाट बसै। घरती हळवा ३१ तथा ३५। बाजरी मूंग मोठ तिल कपास हुवै। एक साषीयो। ऊनाळी नहीं। तळाव मास ४ पांणी। पछे सारोड़ी पटाऊ पीवै, तळाव पीवै।

| संमत १७१५ | १६   | <b>१</b> ७  | १५          | 38   |
|-----------|------|-------------|-------------|------|
| १०)       | १००) | <b>%</b> 0) | <b>€</b> ∘) | (00) |

४२

गांव सूना मांजरे-

<sup>1.</sup> पहाड़ की घाटी में बसता है। 2. विकट जगह है।

### १ देवासण'

सीर्वाणा था कोस ५ ऊगोण दिसी। घणा बरस हुवा षेड़ो सूनो छै। कागड़ी रावणीया बीच घरती हळवा १० छै। तळाव कुवो नहीं। जागीरदार रै घास गाडा ४०० कटै।

### १ कांना री वास थीभ री

सीवांणा था कोस १३ पछम नुं। थोभ था कोस १ दिषण माहे। षेड़ी घणा दिन रो सूनी छं<sup>1</sup>। धरती हळवा २० षेत सषरा। तळाव १ मास ४ पांणी।

### १ नाईली व

सीवांणा था कोस = ऊगोण किसी। वांभसेण मांह मांजरी। बांभसेण मांगला बीच भापरी छै तिण रै नांवै कही जै । बांभसेण रा पड़ै।

#### १ बागावास

सीवांगा था कोस ६ ऊत्तर दिसी। पहळी जाट वसता । पछे आसायच रजपूत वसीया। संमत १७०६ सूनी हुवा । घरती हळवा २०। वेत एकसाषीया। ऊनाळी नहीं। गांव समदड़ी रा पाही लोग वेत पड़े छै। जिगा नुं पटै हुवे तिण ने भोग दे । नाडी १ मास ४ पांणी। पछै देवलीयाळी री नदी पीवता। नदी लूणी नजीक छै।

#### १ घारीयावासणी

सीवांणा था कोस ७ ऊतर दिसी। गांव जांणीयाणा भेळी पटैं मंडै। गांव होठलु रा लोग पाही पड़े नै भोग दै। घणा दिन सूनी।

१. देवासगी। २. नाइली।

गांव कई दिनों से सूना है। 2. बांमसेण श्रीर मागल नामक गांवों के बीच पहाड़ी हैं उसी के नाम पर इसका यह नाम पुकारा जाता है। 3. जिसकी जागीर में होता है उसी को जमीन का लगांन श्रादि देते हैं।

जांगीयांगी चौधर रौ बसती। पछै ऊताराधा जाठ बसीया था। जांगीयांगी होठलु था कोस १ ऊतर मांहे। तठा पछै षेड़ी सूनी छै। घरती हळवा १५ तथा १७। एकसाषीयौ। ऊताळी नहीं। तळाव १ मास ५ पांगो। पछै कुवै पीवै।

## १ पोसु

सीवांणा था कोस १५ पछम दिसी। पादक वांसै षड़ीजै छै। पहली दहीया रहता। सु जाळोर रे साह राणे नै महेवा रे नाकौड़ बसे छै। धरती हळवा २५। कुवो १ बूरीयो पड़ीयौ छै। जाळोर रे किंठ वास सूनौ छै।

## १ षोदावड़ो

सीवाणा था कोस २ ऊतर मांहै। कुहियप मांहे पड़ीजै छै। घणा दिन री सूनी। मूळ भायल षीदा री बासोयी। कुहियप था कोस १ छतर मै। धरती हळवा २०। षेत एकसाषीया। कुवी १ बंधवो, बूरीयो पड़ीयो छै। षेड़ा री ठौड़ भाषर मैं ढूंढी री जायगा छैं।

### १ गोड़ां रा वास

सीवांसा था कोस २ ऊतर दिसी। कुहीयप वांसै षड़ीजें। पहली जैतमाल चांपी बसीयों थो। गीड़ां री भाषर बांको पाड़ छै, तठें कुवों छै। तठें सदा पांगी रहै छै, सुभींव री गोडों कहीजें छै। सु कुहीयप था कोस ।।। पछम दिसी।

### १ मोकलीयो वेरो

सीवांगा या कोस ६ ऊतर दिसी। क्षाणांणै री मांजरी कदीम छै। रजपूत बसै । कांणागा या कोस ।। रूपारास माहे लालणा री

रै. कुंड । २. चीहांखां री वार माह मोकल रजपूत बसतो।

<sup>1.</sup> पहाड़ में गांव के स्थान पर मकानों के खण्डहर हैं। 2. शामिल कर दिया।

मारवाड़ रा परगनां री विगत

400 200

संमत १७१४ १६ १७ १८ ७) ३४) २०) ६२) ६०)

### १ लोळावास

गढ़ था कोस १६। घू दिसी पटाऊ सरवड़ी बिचै। दत्त रांणा देवीदास वींजावत री प्रौ० बरसल सांवतीत जात वांकुलीया नुं। हिमें प्रो० षंगार रांमदासीत छै। षेड़ी सुनी ऐ — बांभण पटाऊ मनाणी बांभणां री बास मांहे बसे छै। कहै छै—पहली षेड़ी कोई नहीं हुतौ। घरती हळवा ६ बाजरी मोठ हुवै। पांणी पटाऊ भेळी पीवै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ ५) २०) १०) ३५) १८)

# १ भीदाकुवो कीटणोद रो वास

सीवांणां था कोस ५ वायव कूण मांहे। दत्त रांणा देवीदास वीजावत री, प्रो० हदु बुटहड़ोत नै भीदा थाहरोत जात सीह काका-भतीजा नुं, गांव दाधी रो षेड़ो दीयो। हिमें प्रो० सुरतांण देवीदास री नै तेजमाल नाराईण रो नै भली चांदा री छै। हेंस घणी । बांभण बसें। घरती हळवा १५, बरसाली षेत सपरा। ऊनाळी, नदी लूणी। घरट ६ कोसीटा १४ हुवै। रेलीजे तारा सारी ही सींव मांहे सेंवज गेहूं चिणा हुवै। तळाई १ मास ४ पांणी। कुवो १ भीदा बांभण री करायी, हाथ ३० मीठी कुवो। दाधी रा तोड़ बूरियी पड़ीयों छै। प्रो० भोदै नुं ग्री गांव बांटे ग्रायों नै प्रो० हक्क नुं गांव बालोतरा री घरती हळवा २० ग्ररट ५ छै, सु बंट ग्राया छे । संमत १७१५ १६ १६ १७ १८ १६ १६

१. पीदाकुवी ।

ऐसा कहते है कि पहले कोई गांव वसा हुया नहीं था।
 गांव में हिस्सेदारी वहुत
 है।
 पूरी सीमा में।
 हिस्से में ग्राए हैं।

### १ पटोऊ रौ वास मनगा रौ

सीवांणा था कोस १० धू दिसी। दत्त रांणा देईदास बीजावत रौ प्रो० सोहड़ जैता मनणा नै ही हुवै। प्रो० डाहो थींवा रौ नै सूजी माधा रौ नै कलु ग्रणंदा रौ छैं। बांभण बसै। घरती हळवा २० तथा २५ रो। मूंग मोठ तिल कपास हुवै। ऊनाळी नहीं। कुवो १ ऊगवण मांहे प्रो० सूजा रौ करायौ। पुरस १२ पांणी षारौ। तीने ही वास पटाऊ रा पांणी पीवै। वास भेळा बसै छै।

### १ सरवड़ी

गढ था कोस १२ ऊतर ईसांन मांहे। दत्त राठौड़ सोम जैतमालोत सलपावत रो। प्रो० सौकर चाहौड़ोत जात मणनो नुं। हिमै
प्रो० मोहणदास सुजावत ने जगनाथ लिषमोदासोत ने राघो नारणोत
छे। हैंसा घणा छै। राणै देईदास बींजावत प्रो० रांमा ने रूपा पूनावत नुं फेर दीयो। बांभण कुंभार बसै। घरती हळवा १००।
बरसाळी बाजरी मूंग मोठ घणी जवार थोड़ा तिल कपास। सबरी
ऊनाळी नहीं। तळाव मास ६ तथा ४ पांणी। कोहर १ पांवडा ४ पुरस १६ पांणी षारौ-मोठी। पांणी पाषती रा गांवा रौ पोवै।
बाहळी १ गांव नजीक छैं।

# १ ऊमरळाई षुरद

सीवांगा था कोस ६ घू मांहे। दत्त रा० किसना रायमलोत देवीदासोत रौ प्रो० देदा नापा बींजावा सोढा नुं। हिमें प्रो० लषी नरा रौ नै कूंपी केसव रौ नै जसी करमसी रौ छै। बांभण बसै।

I. फिर से दांन में दिया। 2. गांव के पास एक नाला बहता है।

मारवाड़ रा परगनां री विगत

२७०

### १ लोळावास

गढ़ था कोस १६। घू दिसी पटाऊ सरवड़ी बिचै। दत्त रांणा देवीदास वींजावत री प्री० बरसल सांवतोत जात वांकुलीया नुं। हिमें प्रो० षंगार रांमदासोत छै। षेड़ी सुनो ऐ — बांभण पटाऊ मनाणो बिंभणां री बास मांहे बसै छै। कहै छै—पहली षेड़ो कोई नहीं हुतीं। घरती हळवा ६ बाजरी मोठ हुवै। पिणी पटाऊ भेळी पीवै।

# १ भीदाकुवो कीटणोद रौ वास

सीवांणां था कोस ५ वायव कूण मांहे। दत्त रांगा देवीदास वोजावत रो, प्रो० हदु बुटहड़ोत नै भीदा थाहरीत जात सीह काका-भतीजा नुं, गांव दाधी रो षेड़ो दीयो। हिमें प्रो० सुरतांगा देवीदास रो नै तेजमाल नाराईण रो नै भलो चांदा रो छै। हेंस घणी । बांभण बसे। घरती हळवा १५, बरसाली षेत सषरा। ऊनाळी, नदी लूणी। ग्ररट ६ कोसीटा १४ हुवे। रेलीजे तारा सारी ही सींव मांहे सेंवज गेहूं चिणा हुवे। तळाई १ मास ४ पांगी। कुवो १ भीदा बांभण रो करायो, हाथ ३० मीठो कुवो। दाधी रा तोड़ बूरियो पड़ीयो छै। प्रो० भोदे नुं ग्रो गांव बांटे ग्रायो ने प्रो० हदु नुं गांव बांचीतरा री घरती हळवा २० ग्ररट ५ छै, सु बंट ग्राया छैं। संमत १७१५ १६

संमत १७१५ १६ १७ १८ १०) १३०) ३४) २१०) ११०)

#### १. षीदाकुवो ।

ऐसा कहते हैं कि पहले कोई गांव बसा हुमा नहीं था।
 गांव में हिस्सेदारी बहुत
 भार है।
 भूरी सीमा में।
 हिस्से में माए है।

पीवै। संमत १६७५ जैसलमेर रो कटक पाटोधी ऊपर श्रायी , तठा पछ षेड़ी सूनी छै। पटोघी रो डाभलो षेत भरीजे छैतरै इण षेत मांहे गेहूं सेंवज हुवै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ १०) ६०) ३४) १२०) १०४)

## १ सींहथळी

गढ़ सीवांणा था कोस १६ घू दिसी। दत्त रांगा देवीदास बींजा-वत रो प्रौ० परवत सादावत जात लुगोत रा नुं छै। पछ राव मालदे जी प्रो० सादूळ हमीर रा नुं फेर दीयो। हिमें प्रो० भांनो मांडण रो नै सूजा घना. रो नै पीथी नांराईण रो नै भाषर सादूळ रो छै। बांभण वसे छै। घरती हळवा १५। वाजरी मूंग मोठ हुवै। ऊनाळी नहीं। सेंवज तळाव चिणा हुवै। तळाव मास ६ पांणी। कुवो १ काचो पुरस १४ भळभळो। तठ गांव छाछेळाई रा पिण पीवै।

संमत १७१५ १६ १७ १८ १६ =) २०) १०) ३४) २०)

### १ केलण कोट

गढ सुं कोस १५ घू दिसी। दत्त रांणा देवीदास बींजावत री प्रो॰ चतरभुज कानावत जात वाकुलिया नुं। हिमें पिरोहत ऊदैसी केसा रो ने पीथो नरा रो छै। बांभण बसै।

219

२४. १३ चारणां नुं सांसण।

४ रोहड़ां रौ बास---

१. ३०)। २. ३४)।

<sup>1.</sup> पाटोदी पर जैसलमेर की फौज आई। 2. पक्का बंघा हुआ नही।

## १ बास १ चारण महीया रौ

गढ था कोस १२ पछम दिसी । दत्त रांणा देईदास वीजावत रो, महीया ऊरजान भाचावढां नुं । पछं राव मालदेजी चारण श्रचळा लालावत नुं फेर दीयो । कहै छै, एक बार राजा ऊदै- सिंघजी श्रटकीयो थो । हिमें चारण रूपा रा सांकरो नुं ऊदो रांमा रो नै सांवत देदा रो नै करमसो सहैसे रो ने ठाकुरसी डाहारो छै। चारण रजपूत बांणीया बसे । घरती हळवा ३० तथा ३५ बरसाळी जुवार मूंग धांन सगळा हुवै। षेत सषरा ऊनाळू षेत ७ तथा म । सेंवज गेहूं हुवै। तळाव मास ६ तथा १० पांणी हुवै। पछं पाटोधी कुड़ी मांगीयो पांणी पीवै। बेरो १। तळाव में पांणी मीठी पुरस ६।

संमते १७१५ १६ १७ १८ १<u>६</u> ५) २०) ५०) २५)

## १ कोडुषां ४

- -

गढ़ सीवांणा कोस १४ वायब मांहे। दत्त रा० बरसल पिरथी राजोत जैतावत रो। चारण सारंग सोनावत जात सोहड़ है नुं। राव मालदेजी सुं रा० पतं गांगावत डूंगरोत अरज कर दीरायो । कदीम रांणे देईदास वीजावत रो दीयो हुवनो। हिमें सोहड़ राजो भांनो रो ने सहसो महेस अवावत छै। षेड़ी सूनो छै। भ्रे चारण गांव रीछोली मांहे रहे छै। घरती हळवा ४५, आगे हळवा १० मंडी छै। बरसाळी बाजरी मोठ हुवे। ऊनाळी नहीं। तळाव कोडुषी मास ४ पांणी। पछे पाटोधी पार रा बेरा ४ ऊदक रा छैं, तठे पीवे। बेरा २ वहे छैं। संमत १७१५ १६ १७ १८ १८ १८ १०) ४५) २५)

१. माइया। २. रूपो सांकर री। ३. सहेसा। ४. कौडुपो। ४. मुहड़।

<sup>1.</sup> हस्तक्षेप किया था। 2. गागा के पुत्र पत्ता ने राव मालदेजों से विनती करके दिल-वाया। 3. दान में दिए हुए हैं। 4. दो कुम्रा से पानी निकाला जाता हैं।

### १ रींछोली'

सीवांणा था कोस १२ वायव मांहे। दत्त राव मालदेजी री बाह-रेट हेमी चौभावत रोहड़ीया नुं। रा० पत्तै गांगावत कहै नें दीरायों। हिमें चारण ग्रंषी गौईद रों नै चतरों जैता रों ने रांमदास पीथा रो छैं। चारण रजपूत जाट षाती बसें। बसती घणी हळवा १००। बरसाळी बाजरी मोठ हुवै। ऊनव १ भरीयों। वाड़ीयों गेहूं सेंवज हुवै। तळाई १ रीछमाळी, पांणी मास ४ तथा ६ हुवै। पार रा वेरां मांगीया पीवै। रावळ मेघराज हापावत घरती हळवा ३० सांभीयाळी कावळली कनारली दोवी छै।

२ इकडाणी रा बास

गढ सीवांणा था कोस ११ तथा १२।

### १ बडीबास बाहरैट री

कोस ११ दिषण मांहे दत्त रा० पंचाईण बरिस घोत महेवचां री। बारैट लाला पुनसरोत रोहड़ीया नै। पछै राव मालदेजी बारैट जसा गोईदोत नुं दीयों। हिमें चारण वीरा नरबद रो नै गोपाळ मनावत छै। बसती हमार न छै। गोवळू गया छैं। रजपूत बांभण चारण बसै। धरती हळवा ३५। मूंग मोठ बाजरी। ऊनाळी नहीं। तळाई ईकडाणी १ मास प्राणी। मांहे बेरी १ षिण नै पीवै। पछै रीछोली पटोधी पीवै।

१. रोछोली ।

किनारे की।
 गार्यो मादि को लेकर लोग बाहर गये हैं।

### १ वास संढाईचां री '

गढ था कोस १२ पछम दिसी । दत्त रा० कूंपा जोगावत देई-दासोत री, संढाईच चोसंघ बोजावत । हिमें चारण वेणो मांडण रीं नै नगो गोपाळ री ने रूपी राजा री छै । चारण बांगोया ने ग्रोड बसे छै । घरती हळवा १५ तथा १७ । बरसाळी जुवार बाजरी मोठ मूंग तिल हुवै । घोराबंघ षेत । मांहे सेंवज गेहूं ऊनाळी नहीं । पांणी बड़े रोहड़े भेळी पीवै । तळाई १ कांघळां री, मास २ पांगी रहै ।

# १ वास बारेट रोहड़ीयां रौ

सीवांणा था कोस १२ घू था डावा । दत्त राव चंदरसेन मालदे-वोत रो, बाहरैट देवीदांन गुणावत नुं । कदीम रांणा देईदास री हुता । पछ राव मालदेजी सीवांणो लीयो तर रावजी दीया । पछ राव उदैसिंघजो पालीया । हिमें बारट समुरतो पता रो ने रामचंद गोई दे रो छै । चारण रजपूत बसै । घरती हळवा २५ । बरसाळी बाजरी मूंग मोठ तिल हुव । ऊनाळी सेंवज नहीं । पांणी तळाव बडे रोहड़े रे पोवे । पटाऊ कुवड़ी पीवे ।

| संमत १७१५ | १६  | १७ | १ंड | 38          |
|-----------|-----|----|-----|-------------|
| ٧)        | २५) | ন) | ३५) | <b>१</b> ४) |

१. 'ख' प्रति में इसके पहले 'इकडाणी' के दूसरे बास 'पुरद वास मीसणां री' का इतांत है—'वारटा रा वाम भेळो वसे । दत्त राव श्री मालदेजी री मीसण श्रणंदा कघरणीत नुं हिमें चारण भापर जोगावत नै मेहराज भीवोत छै। वास २ चारणों ने रजपूत वसे । घरती हळवा २२ तथा २५ बाजरी मूंग मोठ हुवै । पेत एक डाभलो सेंवज गेहूं हुवै । तळाव १ मास द पांणी । पछ बडेवास पीवै पाटोघी पार रा वेरां मांगीयो पांणी पीवै'। २. गोयद ।

<sup>1.</sup> जव्त कर लिया था।

## १ बास १ आसीयां रौ

संमत १७१५ १६ १७ १८ ३) ३५) १०) ४५) २५)

४

### १ घड़ोई कालाणा री वास

सीवांणा था कोस १२ घू दिसी । दत्त रांणा देवीदास वीजावत री, चारण नींवा करमावत नै पीथो टोहावत जात रतनुं काका-भतीजा नुं। हिमें चारण दांना किसनावत नै नराईण षेता रा नै ईसर मेहाजल रो नै भारमल मना रो छै। चारण बसै । घरती हळवा २५। जवार बाजरी मूंग मोठ तिल कपास हुवै। ऊनाळी नहीं। तळाव १ घड़ोई मास द्र पांणी। बाघलप रा ही पीवै। पछे काणांणों रै कोहर पोहोर १ हेंसी छै , सु पीवै। भाट रूपसी केलणोत नुं कांणांणो पट हुती तरे रूपसी अरज कर नै अप पेत दिराया छै।

संमत १७१४ १६ १७ १८ ६<u>६</u> ८) ५०) २०) ६०) २५)

१ कलणां रौ वास रतनुं रौ

१ बादु री बाड़ी

१३ ३० गांव छै<sup>३</sup>।

१. यह आमदनी के आंकड़े 'ख' प्रति के है, मूल में नहीं हैं।

२. सासरा की पहले सी-गई सूची में 'माडीयावास' ग्राम है पर ग्रागे के इत्तांत में इसे छोड़ दिया गया हैं। 'ख' प्रति में इसका इत्तांत इस प्रकार हैं—[ शेष पृ॰ २७८ पर ]

I. काकाएग के पानी पोने के कुए में एक पोहर के लिए पानी निकालने को हिस्सेदारी है।

<sup>2.</sup> राजा से निवेदन करके।

२५. परगने सीवांगा री सींव इण परगनी सुं लागे तिए। री

जोधपुर रा गांवां सुं सीवांगौ रा गांवां रौ कांकड़ लागै—

चीहाली सीवाली

षंडप डामली पंडप करमां री बाड़ी

मोतीसरो डाभली राकसी डाभली

श्रांबा रो बाड़ी करमां रो बाड़ी लालीया सुं मजल

जगीसी कोटड़ी दहीपुड़ै सुं भांना रौ बाड़ौ

षारटीयो घड़ोई घरमदास रा वास सुं

सूरपुरा सुं दहीपुड़ी धवारी

भाना रौ बाड़ी कालाणी सुं

भलड़ा रौ बाड़ी ग्रासराबो छाछेळाई

ग्रासराबी बाभिगा सुं चांदा री वास

श्रासराबो वांकीबाहो

तीसंगड़ी सुं सातोसण सुं

े छाछेळाई नेढळी सीवराषीयो बड़नावो चांदा रो वास ग्राकेली

#### १ भांडीया वास

[ शेष पृ० २७७ का ]

गढ़ सीवांणा था कीस १० ऊत्तर पछम माहे। दत्त रांणा देवीदांस बींजावत री आसीया पूंजा हीगोलावत नुं। पहला आघो गांव दीयी थी। पछे ऊहड़ जैमल नेतसीयोत आसीया माला पुंजावत नुं हळवा ४० दी। पछे राघ चंद्रसेन आसीया रतना मालावत नुं पाघी गांव रही थी सु सांसण कर दीयी। हमें पेतसी भीवावत नै मोहण छषी हरदासीत नै गांगी मांना री नै चुतरी दुजा री छै। चारण रजपूत वांणीया बसै। पहली कुमार रैवारी घणा बसता। घरती हळवा १००, बोहसींवो, गांव हळवा २०० हुसी। जवार बाजरी घांन सीह हुवै। तळाव मास द तथा १० पांणी। बहरला तळाब माहे वेरा घणा छै। बावही १ मीठी। कोहर १, वेरो १ पांणी मळमळो। आमदनी—

संगत १७१४ रह १७ १म १६ १०) ७५) २५) ६०) ३५) षारड़ी सुं सीवरषीयो थोभ सुं पाटोघी सुं बाघावास बड़नांवो फळसूंड केल्हण कोठ ग्राकेली

सीवांणा रा गांवां सुं महेवा रा गांवा री कांकड़ लागै-ग्रासोढौ घणांगा सुं मुठळी जागसी द्राषा मोठड़ा सुं श्रासोतरा सुं मीठोड़ा डाही भर भाटो जेसोल द्रापां ग्रासोढो वीठोजा सुं वालोतरा सुं ग्रासोढो जसोल जसोल जेरला रांमसेएा सुं मांहगड़े सुं जेरलां गोपड़ी सुं जेरला जेरला गोपड़ी सुं पाटोधी थाँ चंपला वेरो वीदरळाई कवळली कांपलीयो पचपदरा सुं कांढीहलो वेदरळाई माडापड़ा सुं जेरला

जाळोर रा गांवां सुं सीवांणा रा गांवां रौ कांकड़ लागै—
वाय सु रायथल रावणीयां सुं

मोतीसरा सुं रायथळ
भंवराणी रायथळ कांठाड़ी सुं

लुद्रा सुं रायथळ बोरावाड़ो

| २८०                                       |       | मारवाडु           | रा परगनां री विगत                              |       |              |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|------------------------------------------------|-------|--------------|
| रायथळ<br>भागवा सुं<br>श्राहोर<br>श्रावलेज |       | भंवराणी<br>वासणपी | वासएा<br>पाद्र सुं<br>जीवएारी<br>वार्जरा (पारे |       | इतरो         |
| पासु<br>जीवांणो<br>व                      | ालेर  | बापड़तरी          | कुंडल सुं<br>गोवल                              |       |              |
| तेलबाड़ा सुं<br>श्रेहलाण<br>गोवल          | Ì     | नींबलांणो         | घीरा सुं<br>वासण<br>श्रांषल                    | थलुङ् | हो           |
|                                           |       |                   | काकसी<br>षुरहल<br>ऊंठवाला<br>जीवांणी ।         |       | ड़तरी<br> वल |
| २६. पर<br>ठीक, साल री                     | ो सार | T                 | हासल जमा-बंधी रौ                               | गोसवा | रो कुल       |
| २०१२३)                                    | संमत  | १६६२              | १२७२६)                                         | संमत  | १७०७         |
| २६८४४)                                    | 11    | १६६३              | १७३५३)                                         | 21    | १७०५         |
| २५६६२)                                    | 1.2   | १६६४              | १२०७६)                                         | ٠,,   | १७०६         |
| २६५१६)                                    | 11    | १६६५              | (3500\$                                        | 17    | १७१०         |
| २२५१६)                                    | 1,    | १६६६              | १०५४४)                                         | 13    | १७११         |
| २१७३०)                                    | 19    | १६६७              | १३१४७)                                         | 11    | १७१२         |
| २१३२१)                                    | 2)    | १६६८              | (0533                                          | 12    | १७१३         |
| १=७६६)                                    | ,,    | १६६६              | १०२६७)                                         | 71    | १७१४         |
| २४८७०)                                    | 9)    | 2000              | (0533                                          | 11    | १७१४         |
| २०२५०)                                    | 33    | १७०१              | १०२६७)                                         | ,,    | १७१६         |
| २२५६५)                                    | "     | १७०२              | २६११३)                                         | **    | १७१७         |
| १७६०४)                                    | 2)    | १७०३              | -                                              | 2)    | १७१५         |
| १४२४१)                                    | 27    | १७०४              |                                                |       |              |
| (४४६७)                                    | "     | १७०४              | •                                              |       | ~            |
| १०४,७०)                                   | 11    | १७०६              |                                                |       |              |
|                                           |       |                   |                                                |       |              |

२७. परगसे सीवांणै रौ तकमीनौ षालसै जागीरदारां सांसण रै गांवां हासल री कुल ठीक—

३२२७५) संमद्ग १७१२ संमत १७११ ३४२४१) २८५१५) २००५०) १७१३ 8688 22 १३८८८) ध ४४५४०) ,, १७१५ " १७१६ प्र४६३४) ४७७०५) " १७१५ " १७१७ ३५०१ ३३२६५) " २४४६१) १७२०

> १०६४३) षालसै जमा १४८४८) जागीरदार

२५४६१)

२८. नदी सूकड़ी सादड़ी रा मगरा राहण था ऊत्तर सुं घांणे-रै हुई वींभपै, चांचोड़ी, चांणदो गोधावास, कुलथांणी, धींगाणो, राषाणो, बांकली, हाजावस सीहराणो, घांणा, बरवां, मजल, लालीयां, ग्रांबै, जगीसा कोटड़ी, भुडहड़ बीच कोटड़ी रै जीवणै कांने ग्राथूण नुं। लूणी दिषण दिसी सूकड़ी बुहै बीच कोटड़ी नै करमावास, दहीपुड़ों भुरहर, भुडहड़े रै त्रिभटे दुयां री द्रह छै तठै सूकड़ी लूणी भेळी हुवै।

श्रागे-ग्रागे नदी हालै--

समदडी करमावास बीच बांभसैण देवला कांणाणो कूंपावास जाडोतरी लालाणो सीलोर मांगलो सीराणी कीटणोद बीठोजी जांणीयांणो होठलु श्रासोतरो 13

१. १३८८)। २. दोन् ही।

| २८२ मार                | वाड़ रा परगनां री विगत |                |
|------------------------|------------------------|----------------|
| वालोतरौ जसोल           | बीच                    |                |
| जेरलां मांडावा         | T ,,                   |                |
| षेडु तेमावास           | 22                     | •              |
| तलवाड़ी वोहरावा        | •                      |                |
|                        | । रा गांवां री विगत।   |                |
| २४ ऊनाळी पीवल हुवै—    |                        |                |
| १ श्रासोतरो            | १ कीटणोद               | १ वीठोजो       |
| १ कांणाणो              | १ वालोतरो              | १ देवलीयाळी    |
| १ दहीपुड़ौ             | १ समदड़ी               | १ जगीसा कोटड़ी |
| १ लालीयां              | १ भुरड़                | १ करमांवास     |
| १ बांभसैण              | १ सोहली                | १ मांगली       |
| १ रूपावास              | १ जेलोतरी              | १ सीराणो       |
| १ जाणीयांणो            | १ होठलू                |                |
| २० '                   |                        |                |
| ४ सीसण                 |                        |                |
| सीलोर वास ३            | भादुकुवो १             |                |
| २४                     |                        |                |
| १४ ऊनाळी सेंवज हुवै-   | -                      |                |
| १ मोतीसरो              | १ रामसैण               | १ गोपड़ी       |
| १ षारड़ी               | १ नैहवाई               | १ माडापुरो     |
| १ भुती                 | १ वाघलप                | १ स्रासरावी    |
| १ पचपदरो               | १ पाडलाऊ               | १ कुंडल        |
| २ थोभ रा वास           | १ सोवरला               | १ त्रीसींगड़ी  |
| १ राषसी                |                        |                |
| १७                     |                        |                |
| १. भीदाकुवो । २. मांहा | पो ।                   |                |

```
७ सांसण रा छै।
```

३ रोहड़ां रा वास

१ महीयां रौ

१ संढ़ायचां रौ

१ आसीयां रौ

₹

### ४ गांव

१ रींछोली

१ भांडीयावास

१ ग्रासराबी

१ त्रीसींगड़ी

8

9

२४

# ५७ इक साषीया वसता दाषलीक हुवं---

| १ क० सावाणा   | १ वाय             | १ वावलु     |
|---------------|-------------------|-------------|
| १ देवढो       | १ चीहाली          | १ मोकलनडी   |
| १ रावणीयो     | १ सूरपुरी         | १ ललाणो     |
| १ षारवाहो     | १ कागड़ी          | १ कालाणो    |
| १ महेली       | १ भ्रांबा रौ बाडो | १ सेवाली    |
| १ त्रिसींगड़ी | १ छंडाणी          | १ माहगड़ी   |
| १ ऊमरलाई      | १ पादरू           | १ पाटौंघो   |
| १ घाणाणो      | १ ईंदरांणो        | १ षाषरळाई   |
| १ कुहियप      | १ सेहलो           | १ मीठोडो    |
| १ बाहलीयाणो   | १ गड़ौ            | १ पोपलण     |
| १ कुलत        | १ दांतालो         | १ मोडो      |
| १ देवाघ       | १ पादरड़ी वडी     | १ वीजळीयो ं |
| १ अरजीयांणो   | १ गुघरट           | १ लद्राडी   |

```
मारवाड़ रा परगनां री विगत
२५४
    १ सोणेर
                    १ थापगा
                                     १ मुठली
    १ बरसंघ री वास १ तेलवाड़ो
                                     १ पटाऊ रा वास
                                     १ रासेळाव
                    २ घीरावास
    १ कांकरालो
    १ मांहगी
                    १ भागवी
                                     १ जीणपुर
                                     १ पादरंड़ी पुरद
    १ पीडाढंढ
                    १ चहुवांणां रौ
    १ घड़सी रौ वास वास थोभ रौ
  ५७ विगत
 १०५ विगत
    १४ दाषलीक रा वसती
         ११ सांसण माहे ऊनाळी हुवै—
            ४ पींपय
                        ७ सेंवज
   ११
 १०५
१९ सांसण रा जुमलै ३० मांहे ११ ऊनाळी मांहे मंडीया। बाकी
    १६ री विगत-
१२ बसता गांव इकसाषीया-
    ७ बांभणां रा-
                                         १ सातोसणी
       १ पटाऊ री वास
                         १ सरवडी
                                         १ सींहथली
      १ अमरळाई षुरद १ महैकरना
       १ केलण कोट
 9
प्र चारणां रा
```

- वात परगने सीवांणे री १ रोहाड़ी बारैटा री २ इकडांणी रा वास १ कालाणा रौ वास रतनुंवी रै। १ घडौई ሂ १२ ७ सूना 8 बांभणा रा-१ माहवारी १ पाटौधी रौ वास १ लोळावास १ कालीया वासणी ४
  - ३ चारणौरा १ कीहुषां १ स्रालेचडी १ बादुरी बाड़ी

9

२० सूना वेड़ा—

१ भींका रौपाद १ देवासण १ कौना रो वाड़ी १ बादु रो बाड़ी १ बागावास नाईली १ देभला १ कांकसो १ पासु

१ षीदावडो १ गोड़ां रो वास १ महेलड़ी १ काणीवाडौ १ सुईयो १ गोरवी

१ बनेवडो १ मोकला वेरो १ मोडरो

१ घारीयावासणी १ कुवडी

१४४

२०

38

३०. परगर्ने सीवांगा रा सांसण री विगत दत्त दीया तांरी ठीक—

| जुमले | बांभण | चारण       | रेष रुपया | श्रासांमी                  |
|-------|-------|------------|-----------|----------------------------|
| 8     | 8     | o          | २५०)      | रा० घुहड                   |
| 3     | ą     | 0          | 800)      | रावत हापो जैतमालोत।        |
| 8     | ٠ १   | 0          | 800)      | रा॰ सोम जैतमालोत।          |
| १३    | 5     | ×          | २५००)     | रांणो देवीदास बीजावत ।     |
| 8     | 0     | \$         | Xo)       | रा० कूंपो जोगो' देईदासोत । |
| १     | १     | 0          | ४०)       | रा॰ किसनो रायमलोत।         |
| २     | 8     | 8          | १५०)      | रा० डूंगरसी करमसीयोत।      |
| 8     | Ş     | ३          | २००)      | राव मालदे गांगावत।         |
| १     | 0     | 8          | ५०)       | राठौड़ बरसल प्रथीराजीत।    |
| 8     | 0     | 8          | 80)       | राठौंड पंचाईण वरसंघोत।     |
| 8     | Ş     | 0          | १००)      | रा० केसोदास भाषरसीहोत।     |
| १     | •     | 8          | ५०)       | रा० चंद्रसेन मालदेवोत ।    |
| ३०    | १७    | <i>F 9</i> | ४५५०)     |                            |

गांवो रो विगत सांसण दोया-

१ राठौड धुहड स्रासथांनोत-बांभणां सोढां नुं त्रीसींगड़ी बाल्ही रौ बास, थोभ रौ २५०)

३ रावत हापो जैतमालोत-बांभण राजगुरां नुं गांव सीलोर रा बास ३ रेष ४००)

१ राठौड सोमौ जैतमालोत-बांभण मना नुं १ सरवड़ी रेष ४००)

१३ रांणो दईदास वीजावत

१. जोगाइत री।

```
१६५०) गांव द बीभणां नूं-
    १०००) १ दूदावतां नुं आसरावो
    १०००) १ मनाणांनुं पटाऊ रौ वास तीजो
     ३५०) ३ वाकुलीया नुं
         २००) सातोसण ५०) केलण कोट
          १००) लोळावस १
          340) 3
    १००) १ लुणोतरा नुं सीहाथली १
    ३००) १ सीहा नुं भीदाकुवो
     १००) १ सींधला नुं पटोधी रो वास १
    १६५०) = गांव
  प्तप्रo) प्रगाव प्र चारणा नुं-
     २००) १ मीसण नुं-वादु रौ बाड़ी १
     २००) १ म्रासीयां नुं-तीडीया वास १
२००) १ रतनुवां नुं-कालणा रौ वास १
     १५०) १ रतनुवां नुं-घडोई १
     १००) १ महीवां नुं-रोहडी़ रौ वास १
      ८५०) ५ गांव
```

१ रा० कूंपो जोगो देईदासोत-चारण संढाईचा नुं रोहडीयी वास रेष ५०)

१ रा० किसनो राईमलोत देईदासोत—
 ६०) गांव १ बांभण सोढा नुं—अमरलाई षुरद १
 २ रांणो डूगरसी करमसीहोत जोगाइत र\_—

२६००) गांव १३.

१००) गांव १ बांभण सोढा नुं रोहड़ो मेकरण रो वास ५०) गांव १ आसीया नुं १ आलेचड़ी

१५०) गांव २

४ राव मालदे गांगावत रौ-

५०) गांव १ बांभण वघान साघू १ कालीया वासणी

१५०) गांव ३ चारणा नुं

६०) १ बाहारैट नुं- रीछोली

४०) १ मीसण नुं इकडांणी षुरद

५०) १ म्रासीया नुं- १ रोहडीयां रो वास

१५०) गांव ३

४ २००)

१ राव चदंरसेन मालदेवोत-

५०) गांव १ चारण बारैटा नुं-१ रोहडावास

१ राठौड़ वरसल पिरथीराजोत जैतावत— ५०) गांव १ चारण मेहड़ा नुं पाडुषौ महड़ां नुं

१ राठौड़ पंचाइए। वरसंघोत महेवचां रो-

४०) गांव १ चारण बारैहटां नुं १ इकडांणी वडोवास

राठौड़ केसोदास भाषरसीहोत दासा पातळोत रौ १००) गांव १ बांभणां नूं पांचलोत रा नूं १ माहबारी

# मारवाड़ रा परगनां री विगत

## (७) वात परगने पोहकरण री

१. ग्रादु पोहकरण, पोहकर रषीसर पोहकरण बांभण रै पूरवज री वासीयो सहैर छैं। श्री लिछमीजो श्री ठाकुर सिंघपुर परणीया तद बांभण हजार ५०००० तठे मिळीया । बांभण ४५००० श्रीमाळी भेळा हुग्रा। बांभण हजार ५००० पोकरणा मिळीया। श्रीमाळी ग्राचारवा तथा सुं पहलो पूजा श्री ठाकुर लिछमीजो श्रीमाळीयां री की। पर्छ पोहकर री पूजा करण लागा तरै ग्रो रीसाई नीसरीयो । कह्यी-माहरो मांन भंग कीयो । श्री ठाकुर मनाय-मनाय रह्या सु मांने नहीं। तरे श्री ठाकुर लीछमीजो सराप दीयो-

वेद हीण हुवी।

किया भृस्ट हुवी।

निरजळ देस बसी।

मान हीण हुवी।

२. भ्री पोहकर रषीसर उठा थी भ्राय नै इए ठौड़ बसीयी। तद भ्रठे पांणी न हुती। तरे इण वरण रो उपासनां कीयी। वरण परसन हुवी, तरे वर दीयी। एक कोस धरती मांहे दस हाथे पांणी हुवी । पछं इण पोहकर रिषीसर ऊंटां नव राषसणी कर चलाई, सु श्रीमा-ळीयां रा डावड़ा सारा गरम मैं मारे। उणांरो वंस बधण पाव नहीं । तरे श्रीमाळा ['सारा भेळा हुय श्री ठाकुरजी श्री लिखमीजी कने

१. 'ख' प्रति का धंश ।

पुष्करणा न्नाह्मणों के पूर्वजों पुष्कर ऋषि का बसाया हुआ शहर है।
 मिले. शामिल हुए।
 कठ कर वहाँ से चला गया।
 मेरा अपमान किया है।
 वहणा।
 सिस हाथ की गहराई पर पानी होगा।
 राक्षसी विद्या।
 वंश नही बढ़ने पाता।

श्रापरी बात कही। तरं श्री ठाकुरजी कहा।—सांची बात, पोहकर ऊंटां राकसणी चलाई छै, सु बाळक नुं षाय जाय छै। श्री लक्ष्मीजी विनती की—इणां री सहाय करो। तरं श्री ठाकुरजी लिछमीजी श्रीमाळीयां नुं ले ने पोकरण श्राया। तरं पोकर सुं घणी हट करने भेळा कीया। तरं पोकर कहा।—म्हेतो भेळा करां जो म्हां नुं स्नाप थे दीयों छै सु परो करो, ने वर दो । तरं श्री ठाकुरजी फेर वर दीयी—

वेद मत भणी, वेद रा भ्रंग पुरांण जोतग भणी। राज मांन हुवी। थांहरी थोड़ी लिछमी घणी दीपसी। श्रीमाळी लाषेदवरी थां हेठे हाथ मांडसी ।

युं कर भला कीया, सु पोकरण रै वेड़ें पाणी इण भांत पोकर रीषीसर कीयी।

रे. श्राद ग्रठै पंवारां री ठकुराई हुती, राजा परुरवा राज करती। श्री लिछमीनारायणजी रौ देहूरी कहै छै परुरवा रौ करायों छै। तद राषस भेरवो हिळीयो सु दिन रौ मांणस श्रेक षाय । तिण समै छगोण सुं भाइ पंज जेपाळ चाकरी नुं श्राया छै।

नानग परूरवा री बेटी परणीयो। परुरवा रै बेटो न हुवी। परुरवा मुवी। नानग पाट बैठी। बड़ो प्रतापबळी ठाकुर हुवी। नानग छाबड़ो कहाणी। उण रो बेटो महिधवळ हुवी।

देवराज री करायी तळाव श्रॅकारे कनै। जाजा री करायी तळाव जाजुसर थाट कनै।

<sup>1.</sup> रक्षा करो। 2. जो श्राप हमको दिया है उसे दूर करो। 3. वरदोन दो। 4. तुम्हारे श्रागे हाथ पसारेंगे। 5. पोकरण शहर के भास-पास। 6. जक्ष्मीनारायणजी का देवस्थान परुवा का करवाया हुआ है, ऐसा लोग कहते है। 7. भैरवा नाम का राक्षस वहां रोज एक श्रादमी खाने का श्रादी हो गया।

हमीर रौ हमीरसर थाट कनै। धुहड़ रौ धुहड़सर, बडौ ऊनव छैं।

४. श्रेकण साह रो बेटो मुवी सु मड़ो इण षेड़ै बळण पावै नहीं ।
भेरवो राषस लें। तरें साहा इए कनें श्रायों, कह्यों—श्राज रो रात थें
माहारा बेटा री लोथ रषवाळों । पछ इणे फुले नें रीषा की। पछ
राकस इण जीतों। गांव नानग घणी हुवों। पछ नानग मुवों। पाट
महीघवळ नानग रो हुवों। उण रें नानग री षाटी सोना री थाळी
हुती, सु श्रेक थाळी रोजीना राषस लेंजातों। नानग श्रा वात जांणतो
परगट करती नहीं । महीघवळ थाळी १ रोजीना जाती जांगी तरें
थाळीयां सांकळ दिराइ । भेरव राकस पकड़ीयों उण सराप दियों—
पवारां रो राज गयों। पोकरण राकस सूनी की।

प्र. तठा पछं केई दिन सूनी रही। तठा पछं कितरेक दिने रावळ माली महेने घणी हुने। तिण समें तुंनर अजैसी रांमदे पीर रो बाप नै रांमदे माला कने कने महेने आया। सु आ ठोड़ ] रांमदे पीर दीठी तरे रांमदे रावळ माला नुं कहा।—आ पोकरण नांनग छाबाडा वाळी सूनी नगरी पड़ी छं, थे कही तो महे नासां । तरे माले कहा।—उठे तो राषस भैरनो रहे छं। तरे रांमदे कहा।—महे उण सुं समभ लेसां, थे दुनो देनो। तरे मालदे दुनो दीयो। रांमदे पोकरण नासी। राकस भैरनो हाथ जोड़ आगे ऊभो रहा।। कहा।—मोनुं हुकम करी तठे जाऊं। तरे कहा।—सिंघ नुं जान। पछं पोकरण रांमदे नासी। रांमदे रो भाई नीरमदे हुती तिसा रांमदे नुं निगर पूछीयां राठोड़ जगपाल मालानत रो बेटो हमीर तिण नुं रांमदे री बेटी दीनी । पछं रांमदे पोकरण छोड रांमदे रे देहरे बसीयो । पोकरण हमीर जगपालोत नुं दीनी।

<sup>1.</sup> जहां पानी दूर तक भरता है। 2. जलाया नहीं जा सक्ता। 3. लास की रखवाली करों। 4. जीत कर प्राप्त की हुई। 5. जानते हुए भी प्रकट नहीं करता था। 6. जंजीर लगवादी। 7. श्राप। 8. मैं इसे बसाऊं। 9. लड़की की वादी कर दी। 10. जहां श्राजकल रामदेवरा है वहां बसा।

तठा पछै इतरी पीढ़ी पोकरण इए रै रही, राव हमीर सुं—

- १ राव हमीर
- २ राव दुरजणसाल हमीर रौ
- ३ राव बरजांग दुरजणसाल रौ
- ४ राव षींवी बरजांग री।

६. राव षोंवी बरजांग रो निबळी-सो¹ ठाकुर पोकरण घणी हुवी। तद कोट रै कींवाड़ न हुता । ने रा० नरा सूजावत नुं राव सूजो कंवर थका नुं फळोघी राषीयौ थो सु फळोघी वार्ग-वाड़ी पांणी तिसड़ौ नहीं । सु नरा रो मन फळोधी सुं रंज नहीं । नरी पोकरण लेण री मन घणी हर राषे छैं । सु नरा रा हेरू पोकरण नुं लाग रह्या छै। राव षींवी नावा लिषण नुं उधरास गयी हुती। नरा री हेरू लागी हुती थी, तिण षबर ग्रांण नरा नुं फळोधी पोंहोंचाई। नरै तिण वेळां पागड़ै पग दे म्रसवार १२० सुं उडाया । कही-राव षींवो म्राय कोट लीयो । नरै आपरी आंण फेरी । राव षींवो लूंको षींवावत थटोहण गया। उठै जाई घणौ बिगाड़ कीयौ । पछै पोकरण सहर री वेड़ षींवै लूंकै ली। नरी वाहार चढ़ीयी । पोकरण था कोस ५ जातो नदणहाइ जनी छै 10 तठ वेढ हुई। नरी सूजावत कांम श्रायी। पछै राव सूजो जोधपुर सुं कटक11 कर नै पोकरगा आयो। नरा रौ दावी माला रौ सारौ देस मारीयौ। नोलवो षारी षावड़ रौ बैसणो मारीयौ। पछ श्राय ने नरा रा बेटा गोईंद नुं टीको दीयो। नरी राव सातल रै षोहळै 2 थीं सुनरी पोकरण सूनी कर नै पोकरण था कोस १ ऊतरनुं

१, नादणवाई।

<sup>1.</sup> निर्वल-सा। 2. दरवाजे नहीं थे। 3. संतुष्ट नहीं होता। 4. प्रवल इच्छा रखता है। 5 जासूस। 6. घोड़ों पर चढ़कर १२० सवारो सहित तेजी से चला। 7. ग्रधि-कार प्रकट करने के लिए ग्रपने नाम की दुहाई फेरी। 8. बड़ा नुक्सान किया। 9 पोछा किया। 10. जलांघय है। 11. फीज। 12. गोद।

नान्ही-सी भाषरी ऊपर सातळमेर वासीयौ थौ। नरौ सातलमेर रौ चढ़ीयौ कांम ग्रायौ, संमत १४६० राव गोयंद नुं टीकौ हुवौ। संमत १४६२ राव गोयंद काळ कीयौ।

पोहोकरणा गोईंद टीक बैठा तद बारै हुता। गोयंद पाट बेठी तद बाळक हुती। राव सूजो थांगे उमराव राषीया हुता । तिण नं कहा थो, गोयंद नान्हों छे सु वरस ४ तथा ५ तो गोयंद नं रजपूते चढण न दोयों । पछे पोहोकरण लूंक रांमदे रा देहूरा कन्हें घणा दावळीया राव गोईंद बाहर चढीयो। सु कोढणा कन्हें जातो आपड़ीयों । घणा पोकरणा आदमो १४० कहें छे मारीया। लूंका नं आप गोयंद आप होयों, तठें लूंके रो पौहरण दुपटों हुतौ सु छूट गयों। सु ऊघाड़ी नाठों जाय । तरे गोयंद कहा —काकांजो ऊमा रहो , थांनं नहीं मारूं। आपरी दुपटी दीवी । पहराय ने साफर सातळमेर लूंका नं ले आयों, कहा —आगे हुई सु नीवड़ो, बैर भागों । मेळा घोच घाघों । पोकरण रा दुय बांट कोया । गांव ३० सूं सातलमेर पोकरण आप राषी। गांव ३० सूं लूणीयांणों पोकरण लूका घींवावत नं दीयों। आ आय लूणीयाणों बासीयों। सातलमेर रा० गोयंद री वार मांहे बडी बसती हुई। घर ५०० पांच सो माहाजन बसता।

द. राव गोयंद काळ कीयो । राव जैतमाल गोयंदोत नुं टीकी हुग्रो । जैतमाल जैसलमेर रावळ मालदे री बेटो परणीयौ हुतो । कपूत सो ठाकुर हुतो । उण रै को परधांन<sup>10</sup> थो तिण माहाजनां नुं घणी

१. तठ देहूरा छ, कोहर एक देहूरा कनै हुती, तिसा मांह पासी घड़ा १०० हुती। बावड़ी एक कोट रा षाडा हैठे हुती सु बुरांसी पड़ी छै। तळाव एक नरासर तळाव घरसी-सर छै। तठ पांसी पीता। षेत एक महरवसा नजीक छै तिसा मांह बेरा घसा छै। तठ पीवता। ('ख' प्रति में प्रधिक)। २. बिन लीया। ३. मुस्सियासी।

देख-रेख के लिए उमरावों को रखा।
 चढ़ाई नहीं करने दी।
 पकड़ा।
 नगे बदन ही भागा जा रहा था।
 ठहरी, खड़े रहो।
 धपना वस्त्र दिया।
 पहले की श्रदावत समाप्त हुई, बैंर समाप्त हुग्रा।
 धामिल वैंठ कर भोजन किया।
 दो हिस्से किये।
 कोई एक प्रधान था।

दुष देणी मांडीयो, घर लूटणा मांडीया। श्राग षंणीली रा राव जैतमाल श्रागे कूकीया । दाद फीरोयाद कोई सुणै नहीं। तरे माहाजन जोधपुर राव मालदे कन्हा श्राया, पुकारीया। सारी विध समभाया कही। राव मालदे श्राप सातलमेर ऊपर गया। जैतमाल गढ भालीयो दिन ५ विग्रह हुश्रो। राव मालदे री नाळां छुटी तिण सुं पांणी गढ री बावड़ी री सूक गयो। बारे कोई नीसर न सैकै। पछ जैतमाल वात कर नै गढ मालदे नुं दीयो। श्राप जैसलमेर गयो।

- ६. संमत १६०७ राव मालदे सातलमेर परी पाड़ीयी⁴, ने पोकरण कदीम हुती तठं गढ़ करायो। ने श्रापरी थांणी राषीयी, संमत १६०७ रा काती मांहे। सु राव मालदे जीवीया तठा ताऊ पोकरण मालदेजी रै रही।
- १०. संवत १६१९ रा काती सुदि १२ राव मालदेजी काळ कीयो। पाट राव चंद्रसेन बैठी। बरस ३ चदंरसेन राव रै जोधपुर रहो। संवत १६२२ रा मिगसर सुदि ४ राव चदंरसेन था जोधपुर छूटो। राव चंदसेन भाद्राजण वरस रहा। तठा पछै को दिन राव पीपलण रै भाषरै ग्राय रहा। तद पोकरण गढ़ इतरा ठाकुर कोट मांहे रहे, छै तिण री विगत—
  - १ चहुवांण रामी भांभणोत।
  - १ पंवार नराइए श्रषावत ।
  - १ षींवसी अषावत।
  - १ राः कानड्दास जोगावत

१. रैत सी श्रजाजीती परघांन घणी करैं। २. रा० किसनदास जीगावत !

म्रपना दुःख प्रकट किया। 2, युद्ध हुम्ना। 3. विशेष प्रकार की तीप। 4. निष्ट कर दिया।

- १ सोहड़ राजधर सीहावत
- . १ भाटी सुरजमल केल्हण
  - १ पेयड़ राजौ ऊधरास रौ
- ११. एक वार तद रा. मानसिंह राजावत कछवाहां दिसी थी। विण नुं देवराज थळेचे कहाड़ीयौ-पोकरण थांहार बापी की घरती छै आज राव चंदरसेंन नुं मुगलां दबायों छै, सीवांणा र भाषर छै। थे आवी तो महे थांनुं गढ ले देसा । मानसिंघ आदमी ४०० सुं ढूंढाड़ था आयो। थळेचा सारो मेळा हुवा। गढ घेरीयो। आदमी १०० राव चंद्रसेन रा था तिणां गढ भालीयों ने राव चंद्रसेन नुं पीपलण षबर मेली। राव चंदरसेन असवार ४०० जीनसालीयां सुं तुरत चढीयों। सु लूणीया आय ऊतरीयों। राः मानसिंघ नुं षबर हुई। तारां मानसिंघ रावजी कन परधान मेलीया। अरज कराई-मोनुं पोकरण देवो, मो कन चाकरी करावो।

राव वात मानी नहीं। मानसिंघ राजावत नास गयी राव देवराज रो गांव मारीयी । माहाजन लूटीया, वित धांन सुं लूणीया रा देहरा भरीया। राव चंदरसेन एक बार पोकरण श्राय कोट देख नै पाछी पीपलण रे भाषरे गयी । तठा पछै संमत १६३२ रे बरस रावत जीव थळेचे सोहड़ री गायां लीवी। राव रो इतरो साथ वाहर श्रापड़ मुवी ।

### विगत-

- १ चहुवांणं रांमो कांकणोत
- १ पंवार नराईण
- १ सोहड़ राजधर सीहावत
- १ सोहड़ रतनो गांगावत

कछनाहों के देश की ग्रोर था।
 राजपूतो की एक शाखा।
 तुम्हें गढ़ ले कर दिलवा देंगे।
 मेरे पास से सेवाएं छो।
 भाग गया।
 गांव में लूट-पाट की।
 पीपलस्म के पहाड़ो में वापिस चला गया।
 पीछा कर के युद्ध में काम श्राया।

- १ सोहड़ देदो भैरउत
- १ भाटी सुरजमल केलणोती
- १ पेथड़ राजी ऊधरास रौ

राठौड़ किसनदास जोगावत लोहड़ै लागै कोट श्रायी।

१२ तिण समै भाटी भाषरसी हरराजोत नुं श्री पातसाहजी जागीर मांहे दीया इं । राव चंद्रसेन था तिण समै सीवांणी छूटी छै। राव मुराडे भेवाड़ रौ छै। भाषरसी हरराजीत देव राव श्रळगो<sup>8</sup> जांण नै संमत १६३३ रा सांवण मांहे भाटी भाषरसी हरराजोत मांणस ५०० तथा ७०० सुं कर, फळोघी था चढ नै पोकरण घेरी। मास २ षसीयी⁴। गढ मांहे सामान सबरो हुती⁵। म्रादमी ४० राव रा मांहे हुता, सु भला लड़ीया<sup>6</sup> । भाटी भाषरसी तौ षस थाकी , गढ हाथ नायी । तरै भाषरसी परी गयी। नै रावळ हरराज नुं कहाड़ मेलीयौ-मो कनै ती गढ़ लेण रौ तौ सामांन नहीं। राज गढ लो तो घात छै। तरै रावळ हरराज भ्रादमी २००० चढीया। पाळा दे कंवर भींव नुं पोकरण मेलियौ। इए। श्राय गढ घेरीयौ। राव रे साथ गढ़ भालीयों। भली गोळीयां(री)मार दीवी। सहर नजीक डेरा करता हुता सु गोळीयां धागै करण न पाया । पछै सहर था कोस १ नरासर तळाव जाय ऊतरीयी। उठै डेरी कर नै गढ नुं ढोहा<sup>10</sup>दस-बीस कीया । मांहला साथ<sup>11</sup>नुं वात विगत चंद्रसेन कन्हा परधांने के फरीयाद मेलिया, गुण मांनत कराइ छै-सुतो हमारू मार-वाड़ छूटी छै, गढ पोकरण तुरक लेसी ती महै ती थांहारा सगा 2था

१. केलगा । २. फळोदी जागीर मांहे दी । ३. मुडाड़े । ४. घात देल ।

घायल होकर । 2. राव चंद्रसेन सेवाड़ के मुराड़ा ग्राम में है। 3. दूर । 4. खूख प्रयत्न किया। 5. युद्ध-सामग्री ग्रादि ग्रच्छी थी। 6. ग्रच्छे लड़े। 7. प्रयत्न करके हार गया। 8. गढ़ हाथ नहीं लगा। 9, गीलियों से खूब ग्रच्छा हमला किया। 10. हमले। 11. किलें के ग्रन्दर वालें लोग। 12. सगे-सम्बन्धो।

माहां नुं ग्रहांणी दी । थे जोघपुर पघारसी ताहारां मांहरा पईसा देने गढ थांहांरी परो लेजो । पछ लाप फदीयां माहे पोकरण राव मुडाड़ें थकां ग्रहांण मेली । के भाटीयों रे परधांन फदीया हजार २०,००० उठ दीया । बाकी रा फदीयां नुं मंडारी मांनी मंह नुं साथ दोई भोजु भाटीयों रा परधांन साथ दे पोकरण नुं मेलीया । इणे संमत १६३३ रा फागण विद १४ पोकरण ग्राय उतरीया । राव रा साथ नुं बारे ग्राणीया । कुंवर भींव नुं गढ सोंपीयों । भंडारी मांनी मांगळीयों भोजु जैसलमेर गया । उठे केईक दीया के न दीया । कितराहेक दीया भंडारी मांने नाचणीयों सुं षाधा । तठा पछ राव चंद्रसेन डूंगर-पुर गया । बरस २ गल १ ग्रे कोट रहा । संवत १६३५ रा मिती—सवराड़ राव चंद्रसेण पाछों ग्राय बेढ़ कीवी । को दिन सोफत हाथ ग्राई । वळे मुगलां रो फोज ग्राई । राव सारण सचीग्राय जाय रहा । पोकरण री काई षबर ले सकीया नहीं । संमत १६३७ माहा विद ७ राव चंदरसेन काळ कीयों । टीको ग्रासकरण नुं हुवों । तठा पछ ग्रास-करण नुं उगरसेन वेगों ही मारीयों ।

१३. तठा पछै सं० १६३८ रा जेठ मांहे अकंबर पातसाह मोटा राजा नुं जोधपुर दीयौ। संमत १६४० रा मिती जोधपुर पाट बैठा। पातसाही मुनसब मांहे सातलमेर नांवे मांडीयौ। पिण अमल हुवौ नहीं। संमत १६५१ रा आसाढ सुदि १० लाहोर काळ कियौ।

१४. टीको राजा सुरजिसघ नुं हुवी। पोकरण पातसाही मुनसप मांहे मांडी दांम लाष मांहे। एक वार राजा सुरजिसघ फौज दे कंवर गजिसघ नुं विदा कीया था। पछै पातसाह नै कीया तरे गांव बेराही

१. गळीये।

पोकगण हमारे रहन रख दो।
 सिवका विशेष।
 राव चंद्रसेन जब मुडाइे ग्राम में
 या उस समय।
 पा उस समय।
 पा उस समय।

था फिर ग्राया। संमत १६७६ भादवा सुद ६ काळ कीयौ। पोकरण ग्रमल न हुग्री<sup>1</sup>।

१५. टीकै राजा जसवंतिसघ बैठा पातसाही मृनसब माहे दांम लाख ६०,०००० माहि पाई। सं० १७०६ रा मिगसर विद २ रावळ मनोहरदास किलांणोत काळ कीयो। तद श्रीजी रिएाथंभोर गौड़ रै परणवा पधारीया । वांसे जाहानावाद बाई श्री मनभावतीजी पातसाह जी सुं अरज को - जु पोकरण मांहारी जागीर मांहे मंडै छै, माहांरी श्रमल न छैं। इतरा दिन रावळ मीनोहरदास मांहारो सगो थी, तिण रै वासते महे बोलता नहीं। हिमें भाटी रांम, चांदसीवोत नुं टीको हुवौ छै। श्रो कोई छै, इण नुं पोकरण महे काहण री छेडां<sup>8</sup>। श्री पातसाहजी हुकम करै तो पोकरण मारलां। तरै पातसाहजी श्री साहजी बाईजी नुं कही-थे चाही ती जैसलमेर थांनु दां, पोकरण श्रापरी मार लेता थांनुं कुण बरजे छैं । सु ग्रैं समाचार संवत १७०६ फागुण मांहे सुदि "गढ रिणथंभोर श्रीजी नुं ग्राई संवत १७०६ रा चैत मांहे श्रीजी जाहानावाद पधारीया। तरे फेर ग्ररज कीवी-जैसलमेर सुं म्हारे कोई कांम नहीं हुवै। ठीड़ भाटीयां री कदीम ऊतन छै। नै पोकरण सदा म्हांरी छै। म्हांरी जागीर मांहे पातसाही दफतर लीबीजै छै। हजरत फरमांण करदै तौ मांहारी हरभांत कर उरी लेवां। संमत १७०६ रा वैसाख सुदि ३ श्रीजी नुं देस नुं विदा कीया पोकरण री फरमांण कर दोयौ। जेठ मांहे श्रीजी माहाराजाजी पधारीया, देस मांहे । सांवण में पातसाही फरमाण राठौड़ सादूळ गोपाळदासोत वीहारीदास राघोदासोत नै जैसलमेर मेलीया। फरमांण रावल रामचंद नुं दिषाळीयो। दिन ४ पछे भाटियां जवाब कीयी-गढ मांगीयां लाभै नहीं। दस मांणस भाटीयां मुंवा पोकरण श्रावसी। श्री

१. नहुवै। २. देनै।

राज्याधिकार कायम नहीं हुआ।
 शादी करने को गौड़ो के वहाँ गये।
 कारगा से छोड़े ?
 श्रापको ग्रपनी पोकरगा पर कब्जा करने से कीन मना करता है।

ठाकुर पाछा जोधपुर ग्राया। श्री माहाराजाजी सुं हकीकत सारी गुदराई । श्री माहाराजाजी भाटीयां रो जवाब सुण नै कटक री तयारी करण रो विचार कीयों। ग्रणीयां तीन रो विचार कियों । सारी मदार फौज री रा० गोपाळदास सुंदरदासोत, रा० वीठळदास गोपाळदासोत, रा० नाहरणंन राजसिंघोत ऊपर राषी।

१ म्रणी १ रा० गोपाळदास सुंदरदासोत रा० प्रतापमल मेडतीयो करमसीयोत पातावत ।

१ म्रणी १ रा० वीठळदास गोपाळदासोत भा० जगनाथ रौ। चांपावत, जोघा, भाटी, ऊहड़, थळेचा, देवराज, गोगादे, चाहड़दे।

१ अणी हरोळ रो<sup>3</sup> रा॰ नाहरषांन गजसिघोत मुहणोत नैरासी जैमलोत, कूंपावत, जैतावत ऊदावत, बाला, अषैराजोत, रांणा रावळ भादावत, चहुवांण, ऊरजनोत भाटी ।

३ श्रणीयां तीन इण भांत बांटी ग्रसवार हजार २०००, पाळा ४०००, साथे विदा कीया।

श्रासोज विद २ रा० गोपाळदासजो।
श्रासोज विद २ रा० नाहरषांन राजिसघोत।
श्रासोज विद ७ राठौड़ वीठलदास गोपाळदासोत।
डेरा जिण-जिण मितिया गांवा हुवा तिण री विगत—
श्रासोज विद ७ देवी भर।
श्रासोज विद १० तींवरी।
श्रासोज विद ११ चैराई।
श्रासोज विद १२ सांवड़ाऊ।
श्रासोज विद १२ पोलवा।
श्रासोज विद १४ जालीवाई, दिन ८ मुकांम कीयी।

<sup>1.</sup> सारी बात निवेदन की। 2. फीज के तीन हिस्से करने का विचार किया। 3. सेना के प्राप्ति भाग में।

श्रासोज सुदि ७ गांव षारे पोकरण रै डेरा कीया। तिण समै पातसाहजी पूछीयौ-रावळ मनोहरदास मुवी उण री वारस कुण छै। तरै सबळिसिंघ राजा रूपिसंघ किसनगढ रौ धणी राठौड़ रौ वांसै थौ तिण नुं पगे लगायौ । तरै भाटी सबळिसघ दयाळदासीत नुं रावळाई रो टीकौदे<sup>1</sup> जैसलमेर विदा कीयो छै। सु सबळिसिंघ कन्है जमीयत सांमान कोई नहीं। रावळ सबळिसघ जोधपुर म्राय श्रीजी रै पगे लागी । घोड़ो सिरपाव दे, षरची दे नै विदा कोयी । घणी दिलासा कोवी । कह्यौ-थे फळोघी जावौ, मांहारी फौज ग्रावै छै सु थहांरो ऊपर करसी<sup>3</sup>। रावळ फळौधी घणा दिन रह्यौ पछै केल्ह्गा री षरड़ जवण रो तळाई सेषसर था कोस ४ उठै वेढ १ पोकरण रा थांणा रौ साथ श्रायौ तिण सुं इण कीवो । वेढ़ इण जीतो । रांमचंद रौ साथ हारीयो । पछै स्रासोज सुदि ७ षारा रै डेरो स्रादमी ५०० तथा ६०० सुं रावळ सबळिसघ ही श्रीजी रै साथ सुं भेळी हुवी । म्रठै षबर म्राई पोकरण मांहे पबर आई, मांगस हजार दोढ छै। तरै मुकाम ३ अठै कीया। घरती पोकरण री सारी सबळसिंघ रे साथ लूटो। षालत हमीर राहड़ को पोकरण री पाषती रा कोट मांहे हुता सु फौज नेड़ी म्राई ताहरां रात रा नीसर गया<sup>6</sup>। रावळे साथ री डेरी म्रासोज सुदि ११ रा देहरै तळाव हुवी । तरै वळे कोट मांह था मांग्स ४०० नीसर गया। मौ एस ३५० कोट मांहे छै। स्रा षबर देहरा रै डेरा श्राई। श्रासोज सुदि १३ सातळमेर कन्है नरासर तळाव पोकरण था कोस १ छै, तठ रावळे साथ डेरा कीया । ग्रासोज सुदि १३ पोकरण था कोस ।। तळाव डूंगरसर छै, तठै रावळै साथ डेरा कीया। अस-वार २०००, पाळा ४०००, रावळा साथ, मांणस हजार ६००० छै।

१: केलगा

<sup>1.</sup> जैसलमेर का राज्याधिकार दे कर। 2. खूव आक्वस्त किया। 3. तुम्हारी सहायता करेगी। 4. युद्ध में इसकी जीत हुई। 5. आकर मिला, शामिल हुआ। 6. रात की आग निकले।

## इतरो साथ भाटीयां री तिण दिन कोट मांहे थी-

- १ भाटी प्रतापसी सुरतांणोत रावळीत।
- १ भाटी गजसिंघ मेघराजोत।
- १ भाटी पिराग बाघावत सीहड़।
- १ भा॰ मांनो सीवदासोत हमीर।
- १ भा० गजघर, देदो बेता रौ बेटा।
- १ भा० सीहो गोईंदोत सांवतसी।
- १ भा० नरो अजावत हमीर रौ।
- १ राठौड़ सादूळ बरसळोत थळेचो।
- १ हमीरोत भाटी संतो केसव रूपो।
- १ भाटी कलेवचां १ जोगी १ सुजो।

### १ पेथड़।

X

Ę

१ अचळी १ नेतो १ भींवराज १ —

६ भाटी एका रूपसी।

१ वीठल १ जीवो १ नाथो १ विणो १ जगनाथ १ गोकळ।

- १ राठौड़ नाथौ गोगादे।
- १० भाटी जसहरू।
- ६ भाटी जैचंद।
- १०० तोपची।
  - ५ भुंणकमल।
  - १ भाटो हेमराज श्रंणगी।

चहुवांण लषो।

- १ गोगली हेमराज।
- ३ मुंहता।
- १ ऊधव १ सीवराज १ चंदण।

Ę

द साह बांणीया।

१०० फुटकर लोक मांणस ।

३५०

श्रासोज सुदि १५ रिव राव श्रीजी रै साथ पोकरण रै कोट ढोवी कीयौ। पैली पिण नाळ छूटी, ऊली पिण नाळ छूटी। पोहोर १ तांई तौ रा० गोपाळदासजी वीठळदासजी नाहरषांनजी भ्रे ठाकुर चढ़ नै ऊभा रहा। पछै भ्रै तौ ठाकुर डेरां गया नै मु० नैणसी नाहरषान री साथ ले ने नाळ कन्है रहा । नै रावळ बलरांम दयाळ-दासीत सोनगरो माघोदास रा० भ्रमरो श्रासकरनोत राठौड़ हरचंद राजसिंघोत रा० करणा सुजांणसिंघोत रा० मुकंददास किसनसिंघोत रा० दलपत आसकरणोत और ही रावळा साथ मुंहणोत नैणसी रै ऊपर रै वासतै वीरवा एक ऊभा था। दिन घड़ी 8 वांसलो धी तरै श्री ठाकुरां सहर ऊपर दौड़ाया। सेहर भेळ नै कोट रै मुहडें री छें तठं जाय मोरचो मांडीयो । भ्रे ठाकुर ग्रसवार २०० था सु घोड़ा ती पौहोकरण रै बजार हाट मांहे वाधा । नै भ्राप देहरा मांहे ऊभा रहाया, नै कोट मांहेले साथ गोळीयां तीर बैहता रहा । पिण माहा-राजाजी रै साथ रै किणी रै लागी नहीं नै कोट मांहला जणा २ रै इणी गोळी लगाड़ी। पछै दिन भ्रायंमीयों नै नाळीयां रै मोरचै मुणोत नैणसी था सु रा॰ गोपाळदासजी वीठळदासजी बुलाया लीया। नै

१. 'ख' प्रति में नामों के अस में मिलता है। २. देहरो।

<sup>1.</sup> सहायतार्थं। 2. पिछला, श्रस्त होने से पहले। 3. घोड़ों घो बाजार में बांघरिया।

A. चलते रहे I

उण जायगां रा० गोपाळदासजी श्रापरो साथ मेलीयो । पछै परभात हुवी। रा० गोपाळदासजी वीठळदासजी नाहरषांनजी मुणोत नैणसी नुं बुलाय नै कही-थे जाय नै रा० वलरांमजी नुं देहरा रै मोरचां सुं तेड़ लावी । तरं मुहणोत नैणसो बलरांमजी कनै गया। तरां बलरांम जो फिर नै मोरचो दिषायो । नै कहण लागी—श्रा जायगा छोडीया वणै नहीं । तरै स्रा हकीकत नैणसी रा॰ गोपाळदासजी वीठळदासजी नाहरषांनजी नुं लिष मेली। तरें यां ठाकुरां नाहरषांनजी नुं कही-थेई जाय नै बलरांमजो नुं बोलाय लावौ। तरै नाहरषांनजी उठै गया। मोरचौ दीठौ तरै नाहरषांनजी पाछा जाय नै गोपाळदासजी वीठळ-दासजी नुं कही-मोरची छोडण वाळो नहीं छै। तरै श्रै पिण ठाकुर उठ मोरचै गया। दिन तीन तांई लड़ाई हुई तरै कोट मांहला साथ रो बळ मिटोयी । तरै उणां रावळ सवळसिंघ नुं कहाड़ियी- थे म्हांनु बाहां भाल नै परा काढीं तो महै परा नोकळां । तरै रावळ सवळसिंघ रा० गोपाळदासजी नाहरषानजी वीठळदासजी सुं वात कराड़ी, नै कही-दोई दीन म्हांनु पसदो नै कोट मांहे संची छै सु म्हांनुं बगसी। नै रावळी साथ मोरची छै सु बुलाय लेवै। तरे आ बात यांही ठाकुर कर नै श्रारे कोवी । तरै कोट मांहली साथ थी सु सबळसिंघ हाथ भालने सी<sup>5</sup>परी काढीयी। दिन २ तांई कोट मांहली संची धी सु रावळ सबळसिंघ श्रापरा श्रादिमयां कन्है कढाय नै श्रापरै डेरै श्रांणीयों । पछे काती वदि ४ रै दिन रा० गोपाळदासजी वीठळदास जी नांहरषांनजी भ्रं ठाकुरे भ्रादमी १०० मेलीया, तिके कोट मांहे जाय पैठा<sup>8</sup>। बीजो सो साथ भाटीयां रौ सगळो नीसरीयो थौ नैं भा० परतापसिंघ सुरतांणीत आदमीयां १% तथा १६ था मांहे रह्यी थी। तरै श्रा षबर गोपाळदासजो विठलदासजी नाहरषांनजी सांभळी, तरै रावळ सबक्सिंघ नुं कहाड़ीयौ-कैतो थे परतापसिंघ नुं परौ काढी विस्

<sup>1.</sup> बुला लाम्रो। 2. इस जगह को छोड़ना संभव नहीं। 3. तुम हमें बाह पकड़ कर यहां से निकालो तो हम चले जावें। 4. स्वीकार की। 5. सब, पूरा। 6. संचित सामग्री। 7. भ्रपने डेरे पर लें ग्राया। 8. किले में घुसे। 9. या तो प्रतापसिंह को निकाल दो।

महे इण नुं मारसां। तरै सबळिसघ कहाड़ीयो-संवारे हूं जाय नै परो काढीस'। पछ भ्रे ठाकुर मांहो-महि कहण लागा-महे मारसां। पछं रात थकी रा० वींठलदासजी आपरो साथ मेलीयो, तरै इतरा साथ सुं परतापिसघ बारै आयो, देहूरै पोळ आयो नै काम आयो। भाटीया रो साथ परतापिसघ सांथे कांम आयो। भाटीयां रो साथ कांम आयो।

- १ भाटी परतापसिंघ सुरताणोत, बरस ७५।
- २ भाटी ऐका।
  - १ वेणीदास कलावत, बरस ६०।
  - १ गोकळदास पातावत, बरस ५०।
- १ गौड़ रांमो बरसळोत, बरस ६४, बांसै सती हुई ।
- १ चा॰ लषी, बरस ५०।
- १ तुरक जैमल कछवाहो, बरस ८०।
- १ भा० कान्हो मुलपसाव परतापसी रो चाकर, पूरै लोहड़े ऊपाड़ीयों ।
  - १ भाटी रूपसी जगावत, बरस ६५।
  - १ भा० सादो श्रमरावत केलगा, बरस ६०।
  - १ रा० कुसलचंद समेचो, बरस ७०।
  - २ रा० सादूळ नै रा० सादूळ वैरसलोत री चाकर, बरस ४०।
    - १ भा० लालो मूलपसाव भा० प्रतापसी रौ चाकर, बरस
      - ३८ ।
    - १ भा॰ जसौ बरस ४० फतैसिंघ रौ चाकर, पूरै लोहड़ें ऊपाड़ीयो। बीजें दिन कांम ग्रायी ।

निकाल दूंगा।
 पीछे सती हुई।
 बुरी तरह घायल होने पर उठाया।

<sup>4.</sup> दूसरे दिन वीरगति पाई।

ग्रादमी १० माहाराजाजी रा घायल हुवा—

- ३ रा॰ वीठळदास गोपाळदासोत रा रजपूत
  - १ सौ० सुरतांगा।
  - १ सोळंकी दुरगो।
  - १ रा० भोजराज पातावत री चाकर।

३

- १ रा॰ मुजांएासिंघ केसरी तिघोत री चाकर, पंवार गोईंद।
- १ भाटी रुघनाथ सुरतांणोत रौ रजपूत रा० भोपत जैसिघोत।
- १ रा० ग्रमरो सुरजनोत रौ रजपूत, पींपाड़ो रांमा रै लौहड़ै १।
- १ रा० सबळिंसघ किसनिंसघोत री चाकर, पीपाड़ो मोहणदास।
- १ रा० नाराग्यदास राघोदासोत रौ रजपूत,सोनगरा जोगीदास रौ।
- १ पूरबीयो जगमाल माल वैस रै लोहड़ै १।
- १ भाटी महेसदास अचळदासीत रौ रजपूत, गंगादास सीहड़।

80

१६. काती बद ५ श्री माहाराजाजी रौ कोट मांहे श्रमल हुवो। सैहर माहे श्रांणदांण वरती । श्रीजो री फौज दोवाळी तो पोकरण की। श्रोजी नुं कोट फतै हुवां री वधाई मेली। तिण ऊपर श्रीजी परवांनो भेजीयो—रा० गोपाळदासजी वीठळदासजो नाहरपांजी भा० जगनाथ मुहणोत नैणसी हिमें थे म्हांरी हजूर वेगा श्रावजो नै सींघवी परतापमल नुं कोट पोकरण रें कितराहक साथ था राषोजी। तरै श्रे ठाकुर काती सुद ६ जोघपुर श्राया नै श्रीजी रै पगे लागा। पछे रा० गोपाळदास वीठळदासजी नाहरपांनजी नुं तो घरां नूं सीष दी नै मुहणोत नैणसी नुं सिरपाव दे नै काती सुद १२ पोकरण नुं विदा कीयो।

<sup>1.</sup> भ्रपने नाम की दुहाई शहर में फेरी (राज्याधिकार स्थापित होने की रहम)। 2. घर को दिदा किया।

१७. काती सुदि १२ मुहणोत नैणसी जोघपुर था चढ़ीयौ सु मंगसर वदि २ पोहोकरण जाय पोहोतौ । सिंघवी परतापमल उठै थौ तिण नुं सीव दीवी नै परतापमल हजूर आयौ।

इतरो साथ मुहणीत नैणसी रो ताबीन दे नै पोकरण रै थांणे राषीयी, तिण साथ री विगत—

श्रसवार श्रासांमी

मुहणोत नैणसी

१० रा० मनोहरदास जसवंतोत वोदो किलादार, कोट री कूची सूंपी।

७ रा० किसनसिंघ किलांग्यदासोत।

प्र भा० केसरीसिंघ ग्रचळदासोत। प्र रा० रूपसी वलदलोत' कूंपावत।

४ भा० राजसिंघ बेणीदासीत ।

३ रा० नराईणदास राघोदासोत ।

२ रा० भींव वरसलोत ।

२ रा॰ वीठळदास भगवांनदासोत।

१ रा० भ्रचळदास अगवांनदासोत पातो।

१ रा० हेमराज गोईंददासीत पातो।

२ भा० नाथो लिषमीदासोत ।

१ रा० रूपसी ग्रासकरणोत ।

१ भा० नरहरदास भैरूदासोत ।

२ सलोत कीलांणदास ईसरदासोत।

१ रा०ं जगमाल वरसलोत।

१. वलभजी रौ। २. वेरसलोत ।

<sup>1.</sup> पहुंचा। 2. श्रिषकार में देकर।

- ७ रा० वीको किलांणदासोत । कोट मांहे चौको नुं राषीयौ ।
- ३ रा० हरीसिंघ रांमचंदोत, कोट मांहे - ।
  - १ मु० जीवराज रूपसीयोत।
  - २ रा० कुंभो नाथावत।
- र्॰ मांगळीया-जणा १०।
- १० रा० सुजांग्रसिघ रायसिघोत ।
  - ४ रा० जुंभारसिंघ हररांमोत।
  - २ रा॰ पिरागदास' हरीसिंघोत।
  - ७ भा० राजसिंघ दयाळदासोत।
  - ४ भा० मोहणदास हरदासोत।
  - ३ रा० सांमसिघ गोईंददासोत।
  - ४ भा० सांमो कुंभावत<sup>3</sup>।
  - २ रा॰ जसकरण श्रमरावत।
  - २ रा॰ मुकंददास भांणोत।
  - २ रा० पीथो षेतसीयोत पातावत।
  - २ रा० जगनाथ चांदावत ।
  - २ रा० हरीदास नरहरदासोत ।
  - १ रा॰ सबळसिंघ कांनावत ।
  - १ चौ॰ मनोहर सादूळोत ।
  - १ सहलो हरीदासोत।
  - १ रा० ग्रमरो भींवोत।

१. प्रागदास । २. स्यांमसिष । ३. स्याम बुनावत । ४. सांनावत ।

<sup>1.</sup> किले में चौकी का प्रविकारी करके रखा।

- १ सोढो ईसरदास नेतावत ।
- १ रा० माधोदास जसवंतोत, कोट मांहे चौकी नुं राषीयौ।
- २ रा० बलु जगनाथोता
- २ रा० करण नाथावत
- २ रा० सादूळ सूजावत।
- १ तोपची जणा…।
- १ पयादा श्रासांमो ७० हाकम री ताबीन।

इतरा पुरण<sup>1</sup> सांमान नुं दीया-

१० घोड़ा

१० ऊंट

४ बळघ

३ बगतर जीनसाल = सुतरनाळ²

दारू<sup>8</sup> गोळा मण २०

१८. पोकरण सुकाळ है है नै सबरी नीप कै तो हपीया १५०००) ऊप के । नै पातसाही तरफ मुनसब में दांम लाष ८००००) में छै। तिण रा हपया २०,०००) हुवै। ठौड़ उनमांन री विगत— ५०००) मेळा २, रांमदेहरै रा ध

लूण रौःः

६०००) गांव र हासल रा घड़कसाल पाटो।

५०००) मारग वैहतीवांण सुं संमत १७१६ पातसा - -।

१६. पोकरण रौ षेड़ो सैहर रौ पाघरी करड़ी घरती माथै छै।

१. टकसाल। २. रड़ी मार्थ।

\_ 1. ऊंट म्नादि । 2. ऊँटो पर ढोई जाने वाली तोपें। 3. वारूद । 4. खेती सबंधी पैदावार का भ्रच्छा वर्ष । 5. भ्रच्छी फसलें हो। 6. रांमदेवरा के दो मेले लगते हैं उनकी भ्रामदनी । 7. सीमा में से निकलने वाले राहगीरो से लिया जाने वाला कर।

बड़ी कोट राव श्री मालदेजी री करायी छं। रावजी करायों सु कोट गज १५ ऊंचो छै। तिण ऊपर रावळ भींव रावळ कीलांण भल वळे गज कठ ही पांच कठ ही गज द ऊंचो भळें करायों छैं। कोट री पाठी गज रें पन्हें छै। पोळ रें मूंड कोट गज २१ ऊंचों छै। बांसली कांनी गज १७ ऊंचों जेह सुधों छै। तिण उपर भुरज छै। कोट मांहे भुरज २१ छै। तठ चोकीदार राषीया चाही जं । तिण भुरज मांहे भुरज १६ मोटा डेरा करें, चोकीदार रहै तिसड़ा छै। कोट पोळ १ तिपट बड़ी पोळ छै तिण नुं लोह रा कींवाड़ छै। पोळ अपर माळीयों छैं। पोळ १ वळे माहाराजाजों रें हुवां पछे पड़कोटा रो कराई छै। नांव जसपौळ कहावें छै।

कोट मांह था गज २०० लांबी छै। गज २०० म्राडो सम-चौरस सारीषो छ। कुवो १ कोट मांहे पौळ सुं नजीक दीवांणषांना कन्हें पायगा रै मुंहडे म्रागे। पांणी पुरस ६ तथा ७ भळभळी । बावड़ो १ भाटी भोपत रै घर वांसे, देवी रा भुरज था नजीक बावड़ो, पांणी भळभळी घणी। हमार तो म्रवावर पड़ी छै ।

कोट मांहे रावळा घर सादा छै। घर १०० कोट मांहे भाटीयां रा रहता। हिमें भ्रोर मांहे गांवेती विते को नहीं। देहरी जंन रौ छै। श्री ग्रादेसुर रौ छै। थांन १ श्री देवीजी रौ छै। चांवड बुरज छं, तठै देवीजी री मूरत छै। नाळ ३ कोट मांहे कदीम छै। नाळां स्वरो छै। जंत्र १ भाटीयां रौ बणायो छै। कोट दोळू षाही छै 18, पक्की गज ४ ऊंडी। गज ५ रे पन्हे छै 1 पाषती बावड़ो २ छै, कोट बारै। तिण सुं भरण तेतो भरै।

१. कल्यासा । २. गज ५ रै। ३. म्रादीसर । ४. नाळ । ५, मते ।

<sup>1.</sup> फिर भीर ऊँचा करवाया। 2. दीवार की चौड़ाई। 3. पीछे की भीर। 4. चीकीदार रखने चाहिए। 5. छोटा महल बना हुमा है। 6 महाराजा जसवलिंसहजी के भिष्ठकार में पाने के बाद। 7. चौड़ा। 8. लम्बाई चौड़ाई मे एकसा। 9. घुड़शाल। 10. कुछ खारा। 11. प्रयोग में नहीं भाती। 12. गाव के लोग। 13. किले के चारों भ्रोर खाई है। 14. चौड़ाई में भी ५ गज है।

२०. सहर पोकरण री बसती रौ उनमान-

३१० महाजना रा घर-

३० श्रोसवाळां रा

२८० महेसरोयां रा

300

५० करसां रा¹—

२० संजो ' ३० माळी

40

१० दरजीयां रा

१० मोचीयां रा

४ कुभांरी रा

१२ तेरवां रा

३० तुरक सिपाई

१० ढेढां रा

४ जोगी रा

५० बांभण पोकरणा डोळीया <sup>2</sup>

३० भोजग डोहळीया

३ षातीयां रा

७ सुनारां रा

३ नाईयां रा

१० छींपा पत्री रंगारा<sup>3</sup>

३ पींजारा

३ कोटवाळ तुरक

१. सुजी ।

किसानों के।
 जिन्हें दान में भूमि दो हुई है।
 रंगाई का काम करने वाले।

- २ जागरी
- ४ सरगरा
- २ डूंब<sup>1</sup>

४५७

- २१. सहर मांहे देहरा देवस्थांन छै--
- ३ सिषरबंध देहरा<sup>2</sup>-
- १ देहरो श्री चतरभुजरायजी रौ, बाजार मांहे कोट था नजीक, दिवण नुं पांवडा १०, राव बरजांग पौकरणा रौ करायौ।
- १ देहरो श्री सूरजजी रौ, सिषरबंध, चतरभुजजी रा देहरा कनै नजीक श्रड़तौ हीज³, सा० जैता राऊ रौ करायौ।
- १ देहरो देवी श्री पीवजजो रो, सिषरबंघ। सहर सुं कोस ।। दिषण नुं, कदीम। सहर मांडोयो तरे छं । पछै वळे महाजने महेसरीयां भूतड़े फेर संवरायों छं ।
- 3
- १ देहरो १ माहादेवजी री, कोठी त्रीवाय ऊपर कुंड छै।
- १ रांमदेजी रौ थांन, कोट में पैसतां जीवणी तरफ कोठी छै, कदोम थांन छै।
- १ वाळनाथजी री थांन, गांव बारे घू में पांवडा १५।
  - २२. तळाव पोकरण सहर इतरा छै, तिणां री विगत-
- १ डूगरसर-सहर था कोस १ ऊतर नुं। सा० मुरार राठी रौ करायो। भापर रेषुड़ैं । पांणी बरसोंदीयो रहै।
  - १. राठी साह जैता री । २. बालीनाथ जी ।

<sup>1.</sup> ढोलो। 2 वे मन्दिर जिन पर शिखर है। 3. बिलकुल सटा हुमा। 4. जब से शहर की स्थापना हुई तमी से है। 5. मरम्मत भ्रादि करवाई। 6. किले में प्रवेश करते समय। 7. दाई म्रोर। 8. पहाड़ के नीचे ही।

- १ नरासर-रा० नरा सूजावत रौ करायौ । सातळमेर कनै, गांव था कोस १।। ईसांन मांहे । आगे अठै कुवो थौ तठै गांव थौ, वाग थौ । नरा री छत्री उठै छै<sup>1</sup> । सहलड़ी हुवै । आंबा आगै था। पांणी बरसोंदीयो रहै ।
- १ मैहरळाई-ऊगण नुं कोस ०।। कुंभार म्हैरा री काराई। पांणी मास परहै। ऊपर पींपळ छै।
- १ रूपी री तळाई-सहर सुं पांवडा ६० दिषण नुं। पांणी मास २ रहै। रूपी बिणीयांणी री षंणाई। ऊपरखै पाळ रै भाड़ छैं<sup>2</sup>।
- १ सुदाताधी री तलाई—गांव था पांवडा १०। पांणी मास ३। दिषए। दिसी।
- १ संघरळाई-सीघां बाभण पोकरणा री षंणाई। गांव था कोस०। पांणी मास ७ रहै।
- १ मोषासर—ग्रादु तळाव छै। मास ४ पांणी रहै। पिछम नुं छत्रो १ ऊपर सो॰ नरूरी छै।
- १ रीमदेसर—गांव था पांवडा ४० भ्राथूण नुं। रांमदे पीर रौ, भ्रादु छै। ऊपर छत्री रांमदेजी री पड़ी छैं। पांणी मास म रहै। बावड़ी १ रांमदे रो कराई, पुरसे ४, घग्गी पांणी।
- १ धरणीसर-सातलमेर कन्हे उत्तर नुं। नरासर कन्है, पोकरण था कोस १।। दोढ कोस, मांहै पोणी मास ६ रहै। धरणांग रा नु<sup>र</sup>।
- १ लीगासर- बाई लीग राय गोयंद री बेटी री करायी। कोस ३ ऊगण नुं। पांणी मास द रहै।
  - २३. इतरी बावड़ी कसबे छै-

१. सुदा गांघी। २. राठी। ३. लूगासर। ४. बाई लुंग ४। ४. ४।

<sup>1.</sup> नरा का स्मारक छतरी के रूप में है। 2. पाज पर माड़ी है। 3. रामदेवजी की छतरी ढह गई है।

- १ कुंभारवाय-बंधवीं, पांणी घणी। ऊपर ग्ररट २ बहै। गेहूं मण ३५ बीज बहै दरजी करसा करें। ऊगवण नुं।
- १ मोहणवाय-पाणी चोढो उपर ग्ररट १, गेहूं मण १४। माळी करें।
- १ नीबली-पांणी घणी, ऊपर अरट २। गेहूं मण २४ बहै। माळी करै।
- १ सारंगवाय-कुम्रो, गांव रा लोग पांणी पीवै।
- १ मेहावाय-कुंभार कराई। गेहूं मण १० बहै।
- १ वीसवाय-माळी करें। ऊपर ग्ररट, पांणी हाथ १५, थोड़ी षारी। गेहूं मण प बहै। जाव<sup>3</sup> घणौ।
- १ मदागण-माळी करें । पांगि मीठौ, घणौ । ऊपर ग्ररट १ हुवै। गोहूं मण १० बहै।
- १ भाषरवाय—पांणी थोड़ों षारों। गेहूं मण ४ बहै। जाव घणी। ऊपर श्ररट माळी करें।
- १ हीरावाय-पुरसे ६ पांणी घणो, मीठो । माळी करै । गेहू मण प्र बहै ।
- १ कोहरीयो-पुरस ४ पांणी घणी, मीठी। माळी करै। गेहूं १२ मण बहै। श्ररट १ हुवै।
- १ षांडी वाय-पुरसे ५ पांणी मीठौ, घणौ। जाव थोड़ौ। गेहूं मण ५ हुवै। अरट १, माळी करै।
- १ वछेसर-पुरसे ५ पांणी चोढो। गेहूं मण ६ बेवै। एके-बीजी बाव री पांणी आवै । जाव थोड़ी। अरट १ माळी करे।

<sup>1.</sup> ३५ मन गेहूं का बीज बोया जाता है। 2. कम पानी। 3. वह जमीन जिसमें बावड़ी के पानी से सिंचाई करके फसल उगाई जाती है। 4. एक-दूसरी वावड़ी का पानी श्राता है।

20

- १ बाली बावड़ी—पुरसे ४, पांणी घणौ। गेहूं मण ५ बहै। अरट १ माळी करे।
- १ थड़ी वाव-पांणी पुरसे ६ घणी। ऊंची मंडी थी सु नीची मांड नै वछेसर री जाव पीवै। इण री जाव पड़ीयी छै।
- १ सतावाय'-करसा दरजी करै। पुरस ६ पाणी घणी, मीठी। गेहूं मण १८ बावै।
- १ देहाऊवग वाय गांव रा लोक पीवे । पांणी पुरस ४ मीठी, घणी ऊपर गेहूं भ्ररट, गेहूं मण १२ बहै । माळी करें ।
- १ पांषो री बाव-माळी करै। गेहूं मण ५वहै।
- १ मोषासर-नीचे पांणी पुरस ४ घणी। गेहूं मण ५ बहै।
- १ कोट मांहे कुवी १-प्रौळ कनै पायगा श्रागै। पांणी घणौ मोटौ पुरस द।
- १ बावड़ी १-पुरस ६ पांगी मोटो । श्रवावर पड़ी छै। पांणी घणी।

२४. सांसण बावडियां—

- १ भलवाय-पांगी घगी, पुरस = मीठी । ऊपर श्ररट १ गेहूं मग्। १२ बहै । जाव घणी । व्यास भोपतजी नु माहाराजा श्री जसवंत सिंघ री दत्त ।
- १ बावड़ी १-श्री चतरभुजजी रै देहूरै सांसण। भोजग करै। पांणी थोड़ी, पुरस प। गेहूं मण प बावै। ग्ररट करै। ग्रादू दत्त छैं।
- १ बावड़ी १-बांभण सीघां पोकरणा नुं। पुरस ७ पांणी घणी,

१. घठीवाय । २. देहाऊग ।

I. प्राचीन काल से ही दान में दी हुई ।

मीठौं। गेहूं मण प बावै। ऊपर अरट कदीम। सांसण पहली रांमदेजी रौ दत्त थौ। पछ रांणी लीषमी दींघ छैं।

- १ बावड़ी १-जोसी बैकुंठ नुं राव गोईंद रौ दत्त । पांणी घणी पुरस ५ पांच । नदी रै कांठे । जाव थोड़ो । नदो रै कांठे गेहूं मण ३ बावै मैं हुई । पोतरा जोसी प्रोकरणा छै ।
- २ बावड़ी १-बाळनाथजी रे सांसण। जोगी करै, कदीम।
  - १ सोहाई वाय-पाणी घराौ, गेहूं मण प बावै।
  - १ ऊलावाय-पांणी घराौ, गेहूं मण २ बावै।

2

२५. १ नदी १-एक बाहळी कुंभारां री कहीजै। बड़ली - - ल्हीयां उला नगरां रे पांणी भ्रांवै दिषण दीसां, तिको कोट नीचै बहै। भ्रागै बहै तिण बाहळे कर ने गांव माहली बावड़ियां पांणी री सेभी छैं। पछै बाहळो भ्रागे ऊतरा नै जाय तठै वेत ४ रेलै छैं। पांणी रिण सांहे जाय तठै लूण हुवै।

१ जोड<sup>8</sup> १-निपट बड़ी। पोकरण था ऊली कांनी। कोस ३ पेली छेह कौस ५ पोकरण था लेनै रूपा री तळाई बांग्गीयां बांभण रै गांव सुघी । घास सेवण बुरगांठयो हुवै। जैसलमेर रै मारग वाल्हीया गोमठ रै पाद था पादाड़ा सुघो।

पीर रोमदे रौ थांन कोट री पौळ मांहे पैसतां जीमणे कनारे । रामदे पीर पहली पोकरण वासी तरै भ्रठै कोटड़ी कीवी थ्रो, तठै रामदेजी रा पादका छै।

१. घरां २० छै। २. मेहू रा पोतरा।

नदी के किनारे पर ।
 इस नदी के कारण गांव के अग्दर की वाविष्यों में पृथ्वी तल से पानी आता है।
 पड़त सूमि जो चरागाह के काम में आती है।
 पड़त सूमि जो चरागाह के काम में आती है।
 पड़त सूमि जो चरागाह के काम में आती है।
 पड़का, पैरों के चिन्ह सिक्त किये हुए।

१ तीरथ १—त्रीवाय कुंड, श्री बालनाथ जोगी रै थांन कनारे, बंघावां छै।

२६. पोकरण कसबै री घरती री हकीकत-

बरसाळी षेत निपट ग्रवल<sup>1</sup>, जवार, बाजरी, मूंग, मोठ, तिल, कपास सारा धान सषरा<sup>2</sup> हुवै। षेत धोरां लग नाडीयां रूंष<sup>3</sup> छै। एक वार भरोजै तो कै जुवार कै गेहूं घणै पेतां हुवै।

उनाळी बावड़ी २० तौ सषरी छै। गेहूं मरा ५०० पीयल री ठौड़ ै। सेंवज गेहूं पिण घणा हुवै, घणा मेहां। भला षेत छै।

२७. परगना मांहे इतरा रिणे लूगा षारी हुवै-

- १ पोकरण जोघपुर रै मारग दिसां।
- १ दांता सुई १ लोहमे।
- १ घुहड़सर।
- १ श्रावरासे सेंवज।

२८. परगने पोकरण रा गांवां रौ मेळ-

१. बड़सी री (भ्रविक)। २. लोहवारी ख़ेत।

<sup>1.</sup> श्रित श्रेष्ठ । 2. श्रच्छे । 3. वृक्ष । 4. जहां ५०० मन गेहूं के बीज को पानी दिया जा सकता है। 5. वह स्थल जहां वर्षा का पानी भर जाता है श्रीर सूखने पर गेहूं श्रादि वोये जाते है। 6. बंजर बरती।

| जुमले                                   | बसता          | सूना                                   | -<br>श्वासांमी                                          |  |  |  |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| 80                                      | २८            | १२                                     | हासलीक गौव—                                             |  |  |  |
|                                         |               |                                        | ६ पलीवाळ बांभण बसै                                      |  |  |  |
|                                         |               |                                        | १ वड़ली १ वणीया                                         |  |  |  |
|                                         |               |                                        | १ चांचा १ पांच(प)दरो                                    |  |  |  |
|                                         |               |                                        | १ काला १ भीवा भोजा                                      |  |  |  |
|                                         |               |                                        | १ माहव १ लोहमो                                          |  |  |  |
|                                         |               |                                        | १ धुहड़सर                                               |  |  |  |
|                                         |               |                                        | 3                                                       |  |  |  |
|                                         |               |                                        | ध्र पलीवाळ नै रजपूत् भेळा, जुदै व<br>बसै <sup>1</sup> । |  |  |  |
|                                         |               |                                        | १ ढूंढ १ बांभणू                                         |  |  |  |
|                                         |               |                                        | १ मांढलो १ चांदसमो                                      |  |  |  |
|                                         |               |                                        | १ जसवंतपुरौ<br>————                                     |  |  |  |
|                                         | -             |                                        | Ä                                                       |  |  |  |
|                                         |               | १ कसबै मोहाजन सारी तीस पवन<br>जात बसै। |                                                         |  |  |  |
|                                         |               |                                        | भात बसा<br>१ षारों बीसनोया री                           |  |  |  |
|                                         |               |                                        | ·                                                       |  |  |  |
|                                         |               | •                                      | ८ रजपूतां रा बसी रा गांव—                               |  |  |  |
|                                         |               |                                        | १ कालारीयो<br>१ ऊघरास पेथड़ा रौ                         |  |  |  |
|                                         |               |                                        | १ छाहणी पड़ीहारां री                                    |  |  |  |
|                                         |               |                                        | १ राहड़ां रौ गांव भाटी                                  |  |  |  |
|                                         | १ केलावी माटी |                                        |                                                         |  |  |  |
| *************************************** |               |                                        |                                                         |  |  |  |

<sup>1.</sup> सलग-मलग बस्तियों में वसते हैं।

```
३१८
```

### मारवाड़ रा परर्गनां री विगत

- १ जैसिंघ रै गांव राठीड़
  - १ एक भाटीयां रौ गांव
  - १ बील्हीयो

5

२ मुंसलमांना रा-

१ गोमट १ गाजण री सरेह

२

बसता छै।

१२ सूना छै-

१ वड़लो रौ वास १ भालरोया रौ वास

१ सरवण री सरेह

१ राहोपो १ वरडांणो

१ दूधीयो

१ नेहड़ी नडी री सरेह

१ ढंढ री सरेह

१ गळता री सरेह १ पेतपाळीयां री सरेह

१ सोढां री सरेह

१ भोपी री सरेह

-82

\_\_\_\_\_

80

१० ५ सांसण

३ पिंडत १ बांभणां, सूनी।

*६*प्र १०

3 1

३ ।पडत ११ चारण

|            |    |    | ७ बसता        | ४ सूना।      |
|------------|----|----|---------------|--------------|
|            |    |    | 88            |              |
|            |    |    | १४            |              |
| <b>३</b> ० | १४ | १६ | पोकरणा राठौड़ |              |
|            |    |    | १ साकड़ो      | १ लूणो       |
|            |    |    | १ चोक         | १ सीनावड़ो   |
|            |    |    | १ भालामलीयो   | १ गुड़ी      |
|            |    |    | १ बांभण       | १ मांडीयो    |
|            |    |    | १ बहड़ो       | १ चांदणी     |
|            |    |    | १ ग्रावणीयो   | १ पद्राङ्गे  |
|            |    |    | १ भुणीयाखो    | १ जालोवाड़ो  |
|            |    |    | 58            |              |
| •          |    |    | १६ सूना-      |              |
|            |    |    | १ गोडगड़ी     | १ बघेवो      |
|            |    |    | १ षीवलाणो     | १ केरवड़ो    |
|            |    |    | १ भाबरो       | १ गुड़ी      |
|            |    |    | १ दूषीयो      | १ गोगटी      |
|            |    |    | १ मीठड़ीयो    | १ देघड़ो     |
|            |    |    | १ कुसमलो      | १ सीनावड़ीयो |
|            |    |    | १ भालाड़ी     | १ दातल       |
|            |    |    | १ रातड़ीयो    | १ कासड़ो     |
|            |    |    | १६            |              |
|            |    |    | \$ <b>o</b>   |              |
|            |    |    |               |              |

प्र ५२ ३३ गांव २ जैसलमेर रै हेठै दबीया नै एक टोटो १, एक कोटड़ा हेठै, श्रारंग।

<sup>1.</sup> जैसलमेर की सीमा के अन्तर्गत दवा लिये गये।

२६. पोकरण था इतरा कोसां ग्रेह सहर गांव छै-

४० जोधपुर ३५ जैसलमेर ३३ कोढणो १०० देरावर १६ फळोधी ३६ महेवो १६ फळसूठ १६ सेतरावो ६० नागोर ५० नहवर ५५ बाहड़मेर ३६ कोटड़ो ४३ वीसालो ५५ बीकानेर १८ बाय ३४ वीकमपुर

२०. परगने पोकरण रै परगनां सुं बीजा गांवां रौ कांकड़<sup>2</sup> लागै।

जैसलमेर रा गांवां सुं पोकरण रा गांवां री सींव लागे— वरडांणो

ऐढो २ टोटी ३ लाठी ३ भाद्रवो २ षुहड़ी मदासर भेसड़ो सनावड़ो मंदासर नडांणो घाईसर³ जालीवड़ा सुं—

म्रोलो<sup>४</sup> वंणाड़ी षींवलांणो भैंसड़ो वणाड़ो<sup>१</sup> कांला बोंभणां रैं— ऐढो

दुघीयो श्रंतरगढो राहड़ री सरेह श्रंतरगढो चांदणी—

लाठी ३ भाद्रवो ३ घायल २ देसाल ३ षचीहाय २ वंघवो श्रसमो वंणाड़ो

१. ३२ । २. सेत्रावो । ३. घायसर । ४. कलो । ४. बांगाहो ।

<sup>1.</sup> पीकरगा से इतने कोसी की दूरी पर। २ सीमा 1

साकडो-

भेसड़ो ४ नेडाणो ३ मदासर २ घायसर लुणो सुं भेंसड़ो

छाहण

बारू ऐटो ३ टेटो २ झंतरगढो

वाहळौ ग्रंतरगढो

पाचदरी लाठी

फळोधी रा गांवां सुं पोकरण रा गांवां कांकड़ लागै— वारो

सावरीज 👭

वेहगठी ३ सावरीजी ३

हापाली ४ वीटड़ीया ४ श्रघासर सावरीज १

मढंलो सावरीज ३

बांभणू कोळु ३

राहड़ा री सरैह सु बंहगठी '

जोधपुर रा गांवा सुं पोकरण री सीवं-माढलो

देसं ४ ऊंठवाळी ३॥

भावरो

प्ंगळीयो दासांणीयो फळसूंड ऊंटवाळीयो दातीलो फळसूंड

साकड़ीयो कालाऊ

चांदसमो

ऊंठवाळीयो २ कलाऊ ३ बुड़कीयो १

१. वॅहगटी । २. कठवाळीयो ।

```
मारवाड रा परगनां री विगत
```

रातड़ीया

३२२

कालाऊ पूंगळीयो फळसूंड दासांणीयो गोडगड़ो फळसूंड पादरड़ो कलाऊ।

३१. परगने पोकरण हासल ऊपनी तिण री कुल ठीक-गावां री हासळ मेळो रांमदे री जूमले ए० सांसरा रा गांव श्रासांमो संमत १७११ १३५३४) ६५६२) ° ३६६५) २७८) १२२३१) १७१२ 91 १३४५७) ८४८३) ४४४४) ४३०) ,, १७१३ ,, १७१४ १५५६१) १०४७५) ३६५१) ८३५) ६२१६) ३६६०) २०६१) १३८) ,, १७१४ १३८६१)<sup>४</sup> ७३४५७)<sup>४</sup> " १७१६ ५५११) ६६०) 2466१७१७ " २०४२६) १६१६७) ३७०२) ५३०) १७१५ 11 3808 १०३३०) 9550) १७०२) ४४८) \*\* १७२० 8000)

३२. परगने पोकरण माहाराजा श्री जसवंतिसघजी लीवी तठा पर्छेली हासल ऊपनी तिण रो जमै-बंधी रो ठीक-

रुपया ग्रासांमी ४३५०) १७०७ रै वरस १२३१५) १७०८ " १४६२८) १७०६ "

१. ६५६१) । २. ८६११) । ३. २६३०) । ४. १३८१६) । ४. ७५१४) । ६. १४६२६) ।

<sup>1.</sup> जमीन की सामदनी सरकार की प्राप्त हुई। 2. उसके बाद का।

```
हप्रथ्र) १७१० रै बरस.
१०४६०) १७११ ,,
१२४६) १७१२ , *
११८१२) १७१३ ,,
१८०६४) १७१४ ,,
```

३३. संवत १७०७ काती विद ५ श्री माहाराजाजी रो श्रांण फरीयाद छैं।

मुंहणीत नैणसी जेमलोत मंगसर बद १ दिन ४०।

भा० रामचंद रायचंदोत ।

मु० सुंदरदास जैमलोत संमत १७०८ मंगसर में, १७०६ चैत में छुटी।

मु० हरचंद नुं संमत १७१० रा सांवरा में हुई। संमत १७१५ फागरा सुद १३ रा सबळसिंघ।

३४. परगने दसतूर भ्रमल लागै-

मापो विसवे कसबे लागै।

बोपारी बार था बसत आंगं तिण नुं सेरीणो मगा धान घीरत रुत सिगळी बसत लागे। नै बीछाहीत नु दांण ने बिकरी लागे।

३५. मेळो श्री रांमदेजी रै देहूरै बरस एक मांहे वार दो हुवै -१ भादवी १ माही

जसवंतिसहली के अधिकार की रहम पूरी हो चुकी ।
 क्यापारी ।
 राज्य के बाहर से वस्तुएं लाते हैं।
 एक वर्ष में दो बार मेला लगता है।

| रुपिया | श्रासांमी |      | रुपिया  | रुपिया       |      |
|--------|-----------|------|---------|--------------|------|
| १२६८)  | संमत      | १७०७ | ₹६5१)   | संमत         | १७१४ |
| ४२१६)  | 21        | १७०८ | र०६४)   | ~( <b>1)</b> | १७१५ |
| ६५५१)  | "         | 3008 | ५८११)   | "            | १७१६ |
| ३४११)  | 11        | १७१० | १६३०)   | , ,,         | १७१७ |
| ३६६५)  | ,,        | १७११ | · ३७०२) | ,,,          | १७१५ |
| २६६१)  | "         | १७१२ | १७०१)   | 71           | ३१७१ |
| ४४४१)  | ,,        | १७१३ | १२२)    | ,            | १७२० |

३६. परगने पोकरण मांहे राठौड़ जगमाल मालावत रा पोतरा भोमीया छै। सु गांव भुणीयांणे जालीवाड़ वांसे मोजा चरा' घणा ही हरा षाई छै। घणी-सी चाकरी ही कांई कर नी । पईसा पिण के दिन छै उण मांहे। ग्राज लाईक पोकरणा देवराज रा बेटा माली परवत रूड़ा रजपूत छै । जालीड़ो पाधर में बसे छे। भुणीयांणो कंवरो बसे छै। सारा पोकरणा ग्रसवार १००, पाळा ४०० री जोड़ छै। श्री माहाराजाजी रे तौ श्रमल मांहे इणां नुं सभी तिसड़ी कदे नहीं पोंहती । रावळ मनोहरदास एकरसी घणा पोकरणा मारीया हुता नै माला परवत नै पकड़ बंदी षांने दीया हुता। पोकरणा सारे देस रा ऊजाड़े छै ।

३७. परगने पोकरण री अमल दसतूर— मापो बिसवे कसबे लागै,

१. चंपा। २. कदेन छै।

राज्य को विशेष नौकरी भी नही देते।
 मदात।
 वैसी लाभदायक भीर कभी नही हुई।
 एक वार।
 नृबसान करने पर श्रामादा।

बोपारी बार था वसत ग्राणे तिण नुं।

पोकरण रा माहाजन देस मांहली बसत घीरत तेल रुत कपास धांन तिल सिगळी वसत मण ऽ१ सेर १ रावळे लागै।

बीजा बापारी<sup>3</sup> बोछाईत वसत आंणे तिगा नुं मण १ सेर १ लागै।

परदेस था बापारी वसत लावै तिण नुं।
पोकरण रा माहाजन लावै तिण नुं दांण लागै।
बिछाईत वसत लावै तिएा नुं दांण विसवो बेहू लागै।
विगत—

कपड़ो मण १ तोल २० रैं दुगाणी म लागै।

रेसमी बाब रेसमी कपड़ो रेसम मण १ फदीया १० विसवे सुधा

दांत मण १ पीरोजी ४ दुगांणी ।। लागै।

गुजरात री वसत दांत, रेसम, कसतूरी, कपूर भ्रौर ही वसत मोती बीग लैवे तिण नुं मण १ पीरोज १॥ दुगाणी ।। लागै।

तांबो, कांसी, पीतळ, जसद, सीसो, कथीर, गरी, नाळेर, मिरच, पीपळ, मजीठ, हींग, सुषड़ो, तेल, मिसरी, गुळी, इतरा वसते व्याणी मण १ लागै।

षांड, सूत, सूंठ, पोपळामूळ, घीरत मण १ दुगाणी ६॥ लागै। गुळ, तेल, रुत, लोह, लाष, मरा १ दुगाणी ४॥ लागै। जीरो, श्रंजवो, सोवा, घांणा, बिराळी, हळद मण १ दुगाणी ३॥

लागै।

व्यापारी लोग जो मारवाड़ के वाहर से वस्तुएं लाते हैं।
 मारवाड़ के श्रन्दर की।
 दूसरे व्यापारी।
 दोनों।
 इतनी वस्तुग्रो पर।

मेथी, राई सरसूं, श्रळसो, तिल, मूंज, साजी, इणां दुगाणी ६॥ लागै। मुठे दुगाणी लागै।

कबाड़ै, डोडा, कुबड़ा वीसो हेक वीसी लागै।

इतरो कसबै लागे—

व्याज बिवणी हुवं तिण में हेंसो ८ लागै।

माल—

महाजनां नुं घर १ दीठ दुगाणी १७ लागै।

१२ होळी दीवाळी पी, ५ राषड़ी री। -----१७

बोजी घर दीठ वळे देषलै।

करसां नुं घर दीठ जिसड़ो देवै तिसड़ौ लैं ।

३८. १ देतां रौ भोग<sup>3</sup>, हेंसो—

बाणीया महाजनां नुं हेंसो ४।। तथा ५ नै लार मण १ सेर ६। लागै, सांवणू साष में।

करसां नुं हेंसो ४ तथा ४॥ लार मण १ सेर ७॥, सांवणू साव। तरकारी, तंबाषू, कांदा, जिकूं हुवै सुं चोथी वांटी हेंसो बांट री

लेवै।

रजपूतां सुं मुकाती हळ १ रु० ३) तथा ३॥ (दे) छै। ऊनाळी साप—

१. पूरा।

ध्याज की रकम दुगुनी होने पर ।
 जैसी हैसियत देखते है वैशा ही उससे लेते हैं।

<sup>3.</sup> सरकार का हिस्सा।

कसबै री बावड़ीयां रौ हेंसी ३ मांड ले। बीजो सेंवज गेहूं जव चिणा सांवणू घांन रो रीत लाट लै।

# ३६. परगने पोकरण रं गांवां री विगत—

१ कसबो पोकरण

X000)

जोधपुर था कोस ४० पिछम नुं वायब माहे। महाजन माळी दूजी छत्तीस पवन बसै । बरसाळी बडो गांव। ऊनाळी बावड़ीयां २०। पीयल सेंवज माहे घणौ हुवै। रुपीया १००००) ऊपजतां रो (ठौड़ा।

३ बड़ली

(003

पोकरण था कोस २ दिषणा मांहे।

१ बड़ली पीथली री

षेड़ी पाघरी ठीड़ । पलीवाळ बांभण घर ४० वसे । बरसाळी षेत सषरा । ऊनाळी ऊनव २—देपालसर, षींवसर । दुनू बड़ली रै षेड़ी । गेहूं मण २०० भोग, १४० देपालसर रा, ६० षीवसर रा । घोराबंध षेत ५ तथा ७ । गेहूं हुवै । वांकनेरे पीवे ।

१ वड़ली मांडा री

पलीवाळ २० बसै । बरसाळी षेत सषरा । ऊनाळी उनव देपाल-सर षींवसर तळाव भेळा, पांणी मास ६ रहै । पछे वांकनेर बेरा ७ छै तठे पीवै ।

१ बड़ली डुंगरां री

तळाव कुवौ को नहीं। बरसाळी षेत सषरा। षेत ५ तथा ७

१. वाकनेरी।

<sup>1.</sup> १६ ही जाति के लोग बसते हैं। 2. गाव मैदान में वसा हुन्ना है।

भरै तौ सेंवज हुवै। षेड़ो बांसां सूनो। बांभण डूंगर रा बेटां पोतां रा मांडां री बड़ली मांहे रहै छै, सु षड़ै ।

3

१ बांणीया

8000)

बांभणां रौ गांव। पोकरण था कोस ६ पछम नुं। घरतो हळवा १००। पलीवाळ घर ४० बसें। बरसाळो षेत सपरा। ऊनाळी ऊनव १ काढणां' रौ। गेहूं मण १०० बहै। तळाई १ बांभण रूपा री षणाई'। कुवा २ बंधवां, जोड़ करड़ीयां कन्है। पांणी पुरस २० षारौ।

१ चांचै

५०)

बांभणां रो गांव । कसबा था कोस ६ रीतहड़ । हळवा धरती ४०। २० ३००) ऊपजतां रो ठौड़ । पलीवाळ बांभण घर ३० बसें। तळाव १ सोलोत रो गांव था कोस ०। पांणी मास ४ रहै । कुवो १ करड़ीयो पोकरण जोड रै कांकड़, पुरस १७, पांणो षारो । बरसाळी षेत सषरा । ऊनाळी षेत ५ तथा ७। घणै मेहे गेहूं हुवै।

१ पचपदरो

2400)

पोकरण था कोस ६ ग्राथूण नु<sup>3</sup>। घरती हळवा १५०। रुपोया ७००) तथा ८००) सातसे तथा ग्राठसे ऊपजे। पलीवाळ बांभण मुंघा रा घर ५० तथा ६०। षेत सपरा ऊनाळी सेवंज पीयल कुं नहीं । नाडी ३ सपरी, पांणी मास ८ रहै। कुवो १ कड़ीयो पुरसे १७<sup>5</sup>, पांणी षारी।

१. काढण । २. गांव सूं कोस ०॥ खरक में पांगी मास १०. मांहे वेरी ४ पेटवांगी (श्राविक) । ३. चाचा । ४. सहलोत । ५. कीरीड़ीयो ।

<sup>ा.</sup> खेत बोते हैं। 2. श्रिषक वर्षा होने पर। 3. पश्चिम की श्रोर। 4. रबी की फसल से कुछ भी पैदा नहीं होता। 5. १७. पुरस गहरा।

१ कालां - ५००)

बांभणां रो गांव। पोकरण था कोस ४ पंचाध मांहे। घरती हळवा ८१, रेष रूपोया ४०० ऊपजतां री ठौड़। पालीवाळ बांमणां रा घर २५ बसे। षेत कंवळा काठा सबरा। ऊनाळी ऊनव १ करें। डूंगर पांणी ग्रावं तिण था षेत ३० रेलोजें। सेंवज गेहूं हुवें। तळाव २ बांभण सांभण कांना रो, मास ८ पांणी रहें। ऊपर छत्रीयां २ छै। कोहर १ पद्रौड़ो कौस २ ऊगवण में, पुरसे १५, भळभळो-सो।

१ भींवा ४००) र

भोजा बांमणा रो । कसबा था कोस ३ पंचाध मै । रुपीया ३०० तथा ४०० री ऊपजता रो । पलीवाळां रा घर १० बसे । बरसाळी षेत सषरा । ऊनाळी, छनां सेंवज नहीं । कुवो १ पाद्रोड़ो पुरस १४, पांणी मीठो ।

१ गांव माहवां ६००)

बांभणां रो गांव। पोकरण था कोस ४ ऊतर में । ५००) ऊपजतां री (ठौड़) पलीवाळ बांभणां रा घर ४५। घरती हळवा ६०। षेत निपट सबरा ऊनाळी ऊनव १ काढण था कोस ०।। घणा मेहां रेल आवं³, तरे षेत ३० रेलीजं, तरे गेहूं हुवं। तळाव १ बाहळे³ ने हरषा री तळाई। मास प्रांणी रहै। कोहर १ पाद्रोड़ो, दिषण मांहे, कोस १, पांणी भळभळो।

१ सोहवी<sup>४</sup> २५००)

बांभणां रा। पोकरण था कोस ४ ऊगोण मैं। बडो गांव, रुपीया १५००) तथा २०००) ऊपजतां रौ। वेत निपट बडा, घोराबंघ। सांवणू जुवार बाजरों मूंग तिल कपास घांन सारा हुवै। ऊनाळी वेत

१. २००)। २. माहाबां। ३. बाहलो। ४. लोहवो।

<sup>1.</sup> पहाड़ से वर्षा का पानी वह कर माता है। 2 पैदावार का। 3. वर्षा का पानी बह कर माता है।

रेलीजै। गांव ना ऊतर नुं भाषर छै, तिण रा पांणी सुं वेत रेलीजै तरैं सिगळी सींव में वेत ५० तथा ६० गेहूं हुवै। तळाव १ जवणकां गांव नजीक, पांणी बरसोंदीयौ रहै। ऊपर गुमट सांमी सूरजनाथ रो छै। बावड़ी २ दोय बंधवों छै पगवाय। पांणी घणीं मीठौ।

२ वास २—पलीवाळ बांभणां रा भेळा हीज बसै<sup>8</sup>।

- १ पलीवाळ डूंगरे रौ बास। घर ५० बांभणां रा।
- १ बास १ पलीवाळ गांगा रौ। घर ५० बांभणां रा, घर १५

२

२ वास २—लोहवा री सींव में जुदा वसै।

१ ग्रासायचां री बास

लोहवा था कोस २, ऊगोग थकां जीवणे । तळाई पेसरी राषेत कही जे । तिग ऊपर घर १५ तथा १६ बसे । षेत हळवा २० सषरा, षेत काठा मगरा। हळ १ रु० ३।।) मुकाते दै । तळाई पेसरी रामास प्राणी रहै। पछै लोहवा री बावड़ी पीवै।

#### १ देढीयां री वास

लोहवा था कोस २ ऊगण नुं। तळाई सवणधी अपर घर १४ तथा १५ बसै। घरती हळवा २० तथा २५। षेत सषरा। हळ १ र० ३॥) मुकाते रा दै। तळाई सवणधी पांणी मास ५ रहै। पछै लोहा री बावड़ी पांणी पोवै। देढोया राठौड़।

**२** <del>×</del>

१. जवगाकी। २. १६)। ३ सेवागाची।

<sup>1.</sup> पूरी सीमा में। 2 गूंबजदार स्मारक। 3. शामिल ही बसते है। 4. एक हल जमीन पर ३॥) का लगान देते है।

१ घुहड़सर

800)

पोकरण था कोस ४ ऊगोण था जीवणे। धरती हळवा ३०। ए० ६००) ऊपजतां री ठौड़। घूहड़सर ऊना रौ नवौ थो। पेत भालरीया रो सींव में घुहड़सर रो सरेह थी। तिण ऊपर पलीवाळ घर ३० बसोया। बरसाळू पेत सपरा। ऊनाळी षड़ीण घुहड़ भरीजै तो गेहूं सेंवज हुवै। बीजू बडा पेत ऊना री तळाई २—जांभण री नै नाथै री। मास २ पांणी रहै। पछे पोकरण रै कोहर रावडां पीवै। पेत हळवा ७।

#### २ भालरीयो

वास ६, तिण में वास ३ सांसण छै। नै वास ३ बीजा छै।
भालरीयो पोकरण था कोस ४। ऊगोण दिसी। रेष रुपीया
१०५०) ऊपजतां री। सींव घणी हळवा — । षेत मगरा थळी रा
ग्रजायब। षड़ीण हळवा २० थी, तिको धूहड़सर रा बांभण षड़ता।
तळाव नहीं। कोहर २ पांणी थोड़ी। वास ३ छै तांमें वास १ बसै।
रा० रायमल जसवंतोत नरावत रा बेटा बसै।

१ वडोवास, रजपूत बसै । घर ३० तथा ३५ । २ वास कालरां रौ, नै षालरा रौ, हिमें सुनौ छै ।

3

१ ढंढुवास

(000

पोकरण थी कोस ७ ऊगोण में। आदू गांव पेथड़ रो। हपीया ७००) तथा ८००) ऊपजतां री ठौड। षेत सबरा, धरती हळवा ३०० तथा ४०० जंगळ पड़ीयौ छै। तळाव १ घांघलां रो गांव था कोस ०॥, मास ४ पांणी रहै। कुवी १ सागरी पुरस २० पांणी घणी, मीठौ। वास ४ बसै। षेत सींव कोहर सोह भेळा ।

१. ६०। २. षालतां।

<sup>1.</sup> सभी शामिल है।

- १ वास १—पलीवाळ बांभण जगीया सीवराज' था रावळ मनी-हरदास री बाहर में बसीया। घर ४०, रेष रु० ७००)।
- १ वास १—पेथड अचळा पीथानोत रौ, घर १२ बसै। सेउडो १ चढीया पोकरण चाकरो करे।
- १ वास १—भाटी किसना रौ, घर १०। रा० भगवांन लिखमीदास रा नुं। पछे चाकरी करे।
- १ वास १—भाटी रांमसिंघ वीरमोत, घर १४। ऊंट १ चढीयौ पोकरण चाकरी करै।
- १ वास १—पेथड़ रिड़मल री, घर प । ऊंट १ चढीयी चाकरी करें।

X,

१ **ऊघरासर<sup>१</sup> १०००**)

वास ५ पहली था। हिमें वास २ बसै छै। कदीम पेथड़ां रा गांव। पोकरण था कोस ५ ऊगोण नुं। घरती हळवा २००। षेत कंवळा थळ रा। रुपीया ४००) तथा ५००) ऊपजतां री ठौड़। सींव घणी। तळाई ५ राजू री कहीजें नै भेळी होज छै। मास ५ पांणी रहै। कोहर १ पुरस २५, पांणी मोठौ, घणी। वासां री विगत—वास २ बसै छै। पहली वास ५ था।

१ वास ४ पेथड़ नुं ५००)

पटै दिया तरै आगला षेड़ा सूना करे नै सगळा एकहीज वास कीया, भेळा ही रहा। घर ७० रजपूता रा छै। असवार ४ पोकरण चाकरी करै।

१. जगीयावास । २. पीथा नेता । ३. संट । ४. पटै । ५. सवरास ।

<sup>1.</sup> सब मिला कर एक ही बस्ती वसा वी।

- १ पेथड भली नाथा रौ।
- १ हेमराज करमणंद रौ।
- १ हरदास कांलाणी।
- १ पेथड़ जीवी अचळा रौ।

X

१ वास सीहड़ भाटी जीवा नै पटै। घर २० जसवंतपुरी कहीजे । ग्रसवार १ चाकरी करें। रेष रुपीया ५००)।

ሂ

१ षारौवास ४

8000)

पोकरण था कोस ८ ईसांण मांहे। घरती हळवा २००। षैत रुड़ा थळ रा, बाजरी मोठ। ऊनाळी सेंवज नहीं। तळाव १ मास ८ पांणी रहै। स्रादू छैं । ऊपरां छत्री छै। कुवो १ पुरस ३२, पांणी षारो।

वास ४ री वीगत-वास २ बसै। २ वास सूना।

- १ बिसनोयां रौ वास- घर २० कदीम। राव नरा री वासी व छै। के रावळ भींव री वार में षरंगा था श्राया। षेत सपरा। घरती हळवा ४०।
- १ सातलमेरीयां रो वास- वडो वास नजीक । रजपूत घर ४०। बसी रा० केसवदास जोगीदासीत नै दिईदास नरांणदासीत नुं पटै। भोग म० २०० री ठौड़।
- १ प्रो० षीमा री सरेह- वास घणौ कदे नहीं। लिखमा री बेटी

१. षरांगा। २. षेता।

जसवंतपुरा के नाम से पुकारते है।
 अच्छे, उपजाक।
 प्राचीन है।
 कसाई हुई।
 उ. समय में।

सावरीज थकां <sup>षे</sup>त षड़ैं। षेड़ो कोई नहीं। हळवा २० री घरती। हेंसे सातमें भोग दै<sup>1</sup>। म० १५० री ठौड़।

१ सीडड़ां री वास । सूनी । पैहली सीहड़ जोग बसतो । घरती हळवा ५० । षेत सषरा ।

४

# १ बांभणू ५००)

पोकरण था कोस ६ ऊगवण नुं। २० ३००) उपजतां री ठौड़। धरती हळवा ६०। षेत कंवळा थळ रा। गांव कोहर १, पुरस २० पांणी मीठौ, घणौ। तळाव २ घुकड़ा री, मास ८ पांणी रहै। वास २।

- १ वास वडो वास-राः स्रासा डूंगरसीहोत रै, चाहड़दे रा घर २० मुकातै। हळ १ रा रूपीया ३।।) दै।
- १ वास १ बांभणां मनांणां री—घर ४ पहली डोहळीया था। हिमें म०१ मांणो १ भोग देवें छे।

२

१ मुढली सोहड़ां री- वास २ १०००)

पोकरण था कोस = ऊगवण नुं। घरती हळवा १०० तथा २५०। रेष ४०० तथा ५००) ऊपजतां री ठौड़। षेत सषरा थळी रा, कंवळा। तळाव १ सोहड़सर, गांव था कोस २। मास म पांणी मीठौ। कोहर ऊपर गांव वसं<sup>3</sup>।

१ वास सोहड़ रौ-घर २० तथा ३५। मुकाती हळ १ रा रूपीया २॥) दं। सोहड़ गोकळ माधावत नुंपटे । ऊंट १ चढीयो चाकरी करै ।

#### १. मढलो।

<sup>1.</sup> जमीन की पैदावार का ७वा हिस्सा लगान के तौर पर देते हैं। 2. जिन्हें दान में भूमि मिली हुई थी। 3. कुए के समीप ही गांव बसा हुया। 4. माधा के पुत्र गीकल को जागीर में दिया है हुया। 5. जागीर की एवज में एक सुतर-सवार की नौकरी नियमित रूप से देता है।

१ वास १ बांभण पलीवाळी रौ-बांभण रोमदास नै किसनी सावरीज था आय बसीया । घर ३०। भोग हैंसै ५ सतसेरी लार हासल दै।

\_\_<del>2</del>\_\_\_

#### १ चांदसमी वास २

A00)

पोकरण था कोस द ऊगवण था जोवण । घरती हळवा २००, षेत सपरा। रेष रूपीया ३००) तथा ४०० री ठौड़। तळाव नहीं। कोहर २, म्रादू सागरो, पुरस ३० पांणी मीठौ, घणौ। रा॰ चांदस-मेचां विजै वीरमोत रा पोतरा बसै। विजै रा पोतरां रौ ऊतव ।

- १ वास- रा० परबत कुसलावत विजै वीरमोत रा पोतरा चांदस-मेचां रा घर ४० तथा ५० बसै। हळ १ रा रूपीया ३) भुकाते देवे।
- १ वास १ बाभणां रौ-रजपूतां रै भोग हेंसै ७ लार सेर ७। घर १० बाभणां पलोवाळां रा।

3

### १ छयण र

8000)

पोकरण था कोस १० ऊतर मांहे। १०००) ऊपजता री ठौड़। घरती हळवा १५०)। षेत थळ रा। म्रादू पड़ीयारां रे ऊतन रों गांव । कोहर ६, पांणी मीठी घणी, पुरस ३५ तथा ४०। तळाव नहीं। ऊनाळी नहीं। बसती घर २५ तथा ३० रजपूतां रा।

१ राहडु<sup>3</sup> री वास

३५०)

पोकरण था कोस म ऊतर माहि। भाटी जेसी राहड़ रा० कीलांण-

१. ३।)। २. छायए। ३. राहड़ा। ४. रावळ।

सावरीज गांव से प्राकर यहाँ बसे।
 विजै के वंशजो का वतन है।
 राजपूतों को लगान लेने का श्रिषकार है।
 पिंड्हारों का प्राचीन गांव।

दास री वार मांहे बसीयो। घरती हळवा ३०, षेत सषरा थळ रा। तळाव १ राहड़ा रो। पांणी मास ४ हुवै। पछै छयण पीवै। कुवो नहीं। घर २५ रजपूतां रा बसै। मुकातो दै।

# १ केलावी १५०)

पोकरण था कोस ३ पिछम नुं। घरती हळवा ४० वेत सवरा। छनाळी कांई नहीं । तळाव १ सवरा मास ६ तथा ७ पांणी रहै। कोहर १, री वसी रावळ वरसी री पोत रो।

## १ थाट ४००)

पोकरण था कोस ४ दिषण मांहे। रू॰ अपजतां री। घरती हळवा ४०। षेत सषरा। ऊन्हाळी नहीं। तळव १ रूपणीसर। जैपाल री षीणायों। मास ६ पांणी हुने। पर्छं गांव था कोस १ उ.गवण नुं पार छे, तठे वेरा १० छै, तठै पीने। पांणी मोठी घणी, हाथ १० । बसती घर ४० तथा ५० रजपूतां री। भा० पतै सुर-तांणीत री बसी।

## १ जैसिंघ रौ गांव १५०)

पोकरण था कोस ६ ऊतर माहे। ढंढ १ छै। ऊपर रा० करम-चंद महेसोत रावळ कला री वार में गांव बसीयो। घरती हळवा ४० ऊपर रूपिया रावळ कला री ठौड़। ढंढ कोस ०।। दिषण में। मास ४ पांणी रहै। पछे छांहण रांमदेरे मांगीयो पीवै। रजपूतां रा घर ३० छै।

१ जैमलोतां एकां री गांव १००)

पोकरण था कोस ३ ऊगवण मांहे। घरती हळवा ३०। पहली,

१; तळाव ३। २. पुरसे १५ मीठी घर्गी। वसती घर ५० तथा ६०, भा० जोगीदास गंगादासीत (श्रविक)। ३. वेरसी। ४. जैसिंघा।

रवी की फसल विल्कुल नहीं होती।
 जैपाल के द्वारा खुदवाया हुन्ना।
 दस

कसधै रो सरेह थी। भा० जैमल एका रौ बेटो रावळ भींवा री वार में बसीयो। षेत सषरा। तळाव देवाध गांव था कोस ०॥। मास ४ पांणी रहै। पछै जलाधरी रा बेरां पीवै। एकां रा घर २५। चाकरी चीठळदास करैं।

#### १ कालर

(oe

गाजण रो सरेह, गाजचां रो गांव कहोजै। पोकरण था कोस ३ पंचाध में। धरती हळवा २०। रेष रुपीया " उपजतां री ठोड़। रावळ भींव री वार में गाजण कालर बसीयो थो। षेत सषरा कंवळा काठा। कोहर १ पाइड़ो कोस ०॥ दिषण मै। पुरस १५ पांणी भळ-भळो। कालरां रा घर १५ तथा २० छं।

१ गोमढ

50)

मौहर कालरां रो गांव। पोकरण था कोस १ ऊगवण था डावो धरती हळवा २०। रेष रू० ....। राव नरा री वार मांहे कालर जोगी-दास' मैहर चुहड़ बसीया था। हिमें कालर मैहर रा घर ३५ पैंतीस छै। तळाई नींबली सादवा एक, मास १ पांणी रहै। कोहर १ तोला बेरो कोस ।, पांणी पुरसे १ मीठो, घणो।

१ षालतसर

- 200)

वण(री) सरेह षालतां रो गांव। पोकरण था कोस ४ ऊतर था जीवणो। धरती हळवा ३०। रावळ भींव री वार में षालत साहण नु ग्रै षेत दीया था। सुं षालत हिमें छांड़ गया । गांव सूनी। हिमें जेती माहर नुं छै। ऊंट चढ़ीयो वाकरी करे छै। षेत रूड़ा भला।

१ वीलड़ोयो

200)

१. जोगी। २. तोलवीरो।

<sup>1.</sup> वीठलदास इस जागीर की एवज में राज्य में नौकरी देता है। 2. पूर्व में बाई भीर।

<sup>3.</sup> भन खालत लोग ये खेस छोड कर चले गये।

पोकरण था कोस १ आथूण नुं। कदीम गांव सतां भाटीयां री। धरती हळवा २५। षेत सषरा। कोहर १ सागरी पुरस १०, मीठी, घणी। तळाई १ मास ४ पांगी रहै छै। बसती घर ७ रजपूत रहे।

पोकरण था कोस ७ पछम नुं। घरती हळवो ३०। रावळ भींव री वार मांहे भाटी मांनो देवराजोत एकै नुं ग्रे षेत कसबा रा दीया था, तरै गांव वसीयो । घरती हळवा ३०, षेत सषरा। हिमें गांव सूनो छै। तळाव नहीं। कुवा म काचा पार रा वेरा। गांव था ऊगोण वांणा में पार छै तठै पोवे। पांणी भळभळो पेटवांणी-सो छै।

१ बरडांगो षालतां रौ ४००)

पोकरण था कोस ६ पंचाध मांहे। घरती हळवा ४०। कोहर १ वरडांणै नांव । पुरस २५ मीठो। पोकरण जैसलमेर वेधी छै। गांव छै तिए। सूनो पडोयो छै। पहलां षालत लाडू डूंगर बसती। हिमें सूनो पड़ीयो छै।

१ दूधीयौ २००)

पोकरण था कोस ६ ऊतर नुं। घरती हळवा ३०। षेत सषरा। कोहर नहीं। दूधीया नाडा रा षेत कहोजै। षेड़ो कदै बसीयौ नहीं। माहव बांभण षेत षड़ै, भोग दै। हिमें भाटी सीहै रांमदासीत नुं पटै। चाकरी करै।

? नैहड़ी री सरेह

पोकरण था कोस ६ ग्राथूण सूं डावी। तळाई १ नैहड़ी कदीम छै, तिण रौ नांव नैहड़ी री सरेह कहीजै। घेत १० छै। सांवणू छै।

१. वसर्ता। २. रोह। ३. वेघीलो।

तब यह गांव वसा।
 पीने लायक।
 वरडींगो नाम का एक कुछा है।

ऊनाळी नही । पहली बांणीयां रा बांभण षेत षड़ता । हिमें पड़ीया छै। भाटीयां री वार में भा० सूरै नादावत नुंथा।

१ षेतपाळीयां री सरेह १००)

पोकरण था कोस द रीहतड़ में। षेत १५ सांवणू सषरा। ऊनाळी नहीं। कूवी नाडी का नहीं। भाटीयां री वार मैं जैललमेर री गांव। देवी रा बांभण घमट षेतपाळीया षड़ता। तिरण षेतपाळीयां री सरेह कहीजे। संमत १७०० पछे षेत कोई षड़ै नहीं, पड़ीया छै।

१ भोपो री सरेह १५०)

पोकरण था कोस ८ भरहर ईसांन मैं। षेत १० सांवणू। हळवा² १०। ऊनाळी नहीं। तळाई १ कदोम भोपी री कहीजै। तिए वांसै भोपी री सरेह कहीजे। लोहवा रा बांभण षेत षड़ै। भोग हेंसी ५ तथा ६।

१ ढंढ री सरेह २५०)

पोकरण था कोस ४ उत्तर थी डावौ बाजू। षेत १० हळवा। सांवणू ग्रजाईब। ऊनाळी नहीं। तळाव १ ढंढ पड़ोहार ग्रड़बाल रौ षीणायौ। हिमें ढंढ कहीजै, तिण वांसै ढंढ री सरेह कहीजै। ढंढ मास ४ पांणी रहै। षेत माहावां बांभण नै देहरा रा बांणीयां षड़ै। भोग मुकातौ दै।

१ सोढां री सरेह ५०)

पोकरण था कोस ६ ऊतर था जीवणो। षेत २०, धरती हळवा २५ । सांवणू अजायब षेत । ऊनाळी नहीं। तळाई १ सोढां री कदीम छै। तिण वांसै सोढां री सरेह कहीजै। गालरां री सरेह षेत यांहोज भेळा छै। षेत मांहवां रा बांभण षड़ै। कदेहोरा बांणीयां षड़ै। सोढां री तळाई, मास १ पांणो रहै।

१. देवा ।

<sup>1.</sup> कुमा मयना तलाव नही है। 2. १०० हलो से बोई जा सके उतनी जमीन।

## १ गालरां री सरेह २५०)

पोकरण था कोस ६ ऊतर सुं जीवणो । षेत १० हळवा १० सांवणू निपट सषरा। भरेत रा षेत । सोढां री सरेह सुं लगता होज। माहवा रा बांभण नै देहरा रा बांगीयां षड़ै। तळाव कुवो कोई नहीं।

### ४० विगत — २८ ग्रावादांन १२ वेरान।

४०. पोकरणा राठौड़ां रा गांव ३०। पोकरण राठौड़ जगमाल' मालावत रा पोतरा पोकरण रै परगने भोमोयाचारै गांव षाग्रे। पेसकसी, नाळबंधी घणी का दै नहीं, ना कदे चाकरी करै । १६, गांव दुजणसाल हमीर जगमाल मालावत रा पोतरां नु वंट मांहे— १ साकड़ों २००)

पोकरण या कोस १२ दिषण मांहे। षेड़ो पाघरी घरती। बरसाळी बडा षेत। ऊनाळी नादएहाई रें ऊनां कोस ३ छैं तठै गेहूं हुवै। रा॰ दुरजरासालै रा पोतरां री बसी रा घर ५०१ रजपूतां रा छै। तळाव ४ सषरा। मास ४ पांणी रहै। कुवा ७ गांव था नजीक। पांणी पुरस १० मीठी, घणौ।

१ लूगौ - १५०)

पोकरण था कोस १४ दिषगा नुं। षेत सषरा। षेड़ो पाधरी घरती बसै। बसती राघर २००। वास २ ठौड़ बसै, रजपूत पोकरणा।

- १ वास १-लषी तांबळ गीपी भ्रभी कलो वीसा दुरजणसाल रीं।
- १ वास १-रा० महैराज साढा षुमांणोत रो । कोहर गांव था कोस ०॥ ऊतर नुं । पुरस १३ पांणी मोठौ ।

2

१. जगपाल (मूल प्रति में)। २. दुजरासाल। ३. दुजरासालोत री।

<sup>1.</sup> जहां वर्षा का पानी भरता है। 2. भी भिये होने के नाते। 3. गांवी का उपयोग करते है। 4. न कभी सरकार की सैनिक सेवा करते हैं न विशेष लगान या कर श्रादि ही देते हैं।

१ षुहड़ी

800)

पोकरण था कोस १४ दिषण नुं। गांव रौ षेड़ी पाधरी घरती बसै। षेत सषरा काठा मगरा। कोहर १ गांव था पांवडा १०० ऊतर नुं, पुरस १२ मीठी। तळाव नहीं। बसती रो घर २०। रा० परवत हेमा किसनाणी री बसी रा घर।

१ चौक

200)

पोकरण था कोस द दिषण नुं। षेड़ो पाघर में बसै। षेत सषरा काठा मगरा। कोहर २ गांव था कोस १ पछम नुं, पुरस १५ पांणी षारो घणो। बसती घर ४०। रा० अजैराज वीरमदे चूंडावत री बसी रा घर ४० छै।

सीनावड़ो

200)

पोकरण था कोस ११ पिछम नुं। षेड़ो पाधर। षेत काठा मगरा, संबरा षेत। कोहर २ गांव था कोस ०।। स्राथूण था डावा, पुरस १६ पांणी मीठी घणी। बसती बास २ बसै छैं। वास १—रा० उरजन हमीर करन री बसी रा घर ८०। वास १— रा० गौदो, मेघी, महेस सांगावत री बसी रा घर १०१ बसै।

१ चांदणी

200)

पोकरण था कोस १० पछम नुं। षेड़ी पाघर मैं बसै। षेत सषरा। कोहर १ सागरी, गांव था ऊतर नुं, पुरस १७ पांणी षारी। बसती वास २ छै। घर ४० रा० गोपाळदास नेतसी स्हैसमलोत रा बेटा बसै।

१ भालामल

800).

१. चोक।

<sup>1.</sup> किसना के पुत्र । 2. दो बस्तियों में लोग बसे हुए है।

पोकरण था कोस १२ पछम नुं। गांव रौ षेड़ो पाधर में बसै। षत सषरा। कोहर १ गांव था पांवडा ४० । पांगी मीठौ पुरस १२। वसती—रा० ग्रासौ रांमसिंघ जैमलोत रो बसी रा घर २० तथा २५ बसै।

### १ गोडागड़ो

Yo)

पोकरण था कोस १५ रूपारास में। षेड़ी सूनी। षेत कंवळा। फळसूंड रा रजपूत षेत षड़ें। कोहर तळाव को नहीं। गांव रो सींव में भुणीयांणे री रेल बहै। तिण में पांणो मीठी, घणी। फळसूंड था कोस १।।

१ बाघेवी'

४०)

पोकरण था कोस ११ दिषरा नुं। षड़ो घणा वरस रौ सूनी। कदीम पड़ीहारां री वडी ठकुराई थी। पड़ीहार राणो रूपोड़ बसती, तिए रै रावळ माला रौ बैटी जगमाल परणीयौ थी। कोहर ३ बंधवा। पुरस ४० पांणी मोठी, घणी। काळ-दुकाळ तळा जुपै तरे पड़- चर लोग आय बसै। जंगळ षड़ीयो छै।

१ षींवलांगो

१५०)

पोकवण था कोस १६ दिषण नुं। षेड़ी सूनी। घणा बरसां री। कुवो १ पुरस ३ पांणी। भळभळो सी षेत करै कै पाई षड़ै। गोवळी लोक द्राव चारै तिण री चराई ग्रावै। जंगळ पड़ीयों छै।

१ भेरावड्र

X0)

षेड़ी सूनी । पोकरण था कौस १० दिषण मांहे । जालीवाड़ा थीं कोस १। षेत काठा मगरा । जालीवाड़ा रा रजपूत केईक षेत षड़ें। कोहर १, षेड़ा तीरवा २, पुरस १५ षारो । षेड़ी संमत १६८७ सूनी हुवी थी । हिमें षेत कोई पड़ें नहीं छैं। द्राव चरैं छैं।

१. नाघेवो । २. १६६४ ।

<sup>1.</sup> ४० फदम पर । 2. कूंग्रो से पानी निकाला जाता है। 3. जानवर चराने वाले।

<sup>4.</sup> ढोर चरते हैं।

१ भाबरो

800)

पोकरण था कोस १२ दिषण नुं। बेड़ी सूनी। पहली रा॰ ग्रासी वीरभांणोत बसती । संमत १६५२ छांडीयी थी । तठा पछै सूनी हीज छै। कुवो १ सागरी, गांव रा षेड़ा कनै। पुरस १४ पांणी मीठो। थोड़ो बूरांणी छै। गोवली द्रावा चारै तिकी करेक बसै।

800) १ गुड़ो

पोकरण था कोस म दिषण नुं। षेड़ौ सूनौ। पहली पड़ीहार बसता। संमत १६८४ छांड गया। तठा पछै कोई बसीया नहीं। षेत कोई षड़ै नहीं। जंगळ पड़ीयों छै। कुवो १ बंघवो, अवावर पड़ीयो छे।

X0) १ दूघीयो

पोकरण था कोस ११ दिषण नुं। षेडो सूनौ बरस १० पहला बसती। कुवो १ बंघवो छै, सु अवावर पड़ीयो छै। पांणी पुरस १० पांणी थोड़ो-सो छै।

५०) १ गोगटी

पोकरण था कोस १० दिवण नुं। षेड़ी सूनौ। पहली थी थळरा रजपूत पाद्रीया वसता, सु छांडीया। पछं कोई बसीया नहीं। तळाव नाडी कोई नहीं। कुवो १ बंघवां। पुरस ४० पांणी, सागरी। हिमें बूरियो पड़ियों छै। थोड़ो-सो पांणी छै।

8.00) १ मीठडीयो

पोकरण था कोस १२ दिवण नुं। षेड़ी सूनी घणा बरस री छै। पहली कदे बसती। कोहर १ घूड़ीयो-सो थी। पछै काठ सु बांघो सो छै। पांणी पुरस ७, पांणी थोड़ी।

Yo) १ देघडो³

पोकरण था कोस १२ दिखण नुं। षेड़ी सूनी। रा० अबी देकांणी

१. १००) । २. पाडरीया । ३. ठेघड़ो । ४. दिकांगी ।

हरबू रो पोतरो बसती, सु छांड गयी । संमत १६७६ सूनी हुवी। तळाव १ गुरड़ां रो बंघायी । सादेवो १, मास ४ पांणी । कुवो १ वंघवो पुरस १२ । पांणी थोड़ो, मीठी ।

१ गुड़ी १५०)

पोकरण था कोस ६ षरक नूं। षेड़ी बसै। रा० किसनो महै रावत बसै। बलू वीजावत लूंका री पोतरो घर ४० सुंबसै। षेत सषरा। कुवा २ नांव गुड़ी बंघवां, गांव था सादवो १ मैं छै, पछम नुं।

१ कुसमली ५०)

गांव तो महेवा रो । नै कुसमळे कोहर ३ छै। तांमें कोहर २ महेवा रा छै। तिए। ऊपर महेवा रो गांव कुसमलों। महेवा रा मालीया रा पोतरा बसै छै। नै पोकरण लार कोहर १ छै सु घणा बरस हवा सूनी पड़ीयो छै। कदे बसीयो नहीं। करेक गोवली थका लोक षड़चर थका रहे । तळे भंजोत पांणी पोव, पुरस ३० मीठी, घणी। कुवा ३ भेळा ही छै। नवसर कोटड़ी रा गांव सुं कांकड़। पोकरण था कोस २०। महेवा था कोस २४।

38

४५. ६ इतरा गांव रा० सूरा हमीर जगमाल मालावत रे पीतरां रै बंट रा गांव छे -

१ भुणीयांणो १०००)

पोकरण था कोस १० दिषण नुं। वडो गांव स्राद नगर। जिसड़ों पोकरण तीसड़ो बीजो भुणीयांणों । राव गोईंद नरावत राव नरा री

१. महेवचा माला री। २. जीत।

<sup>1.</sup> लूंका का पौत्र । 2. कभी-कभी खाले लोग जानवरों की चराने के लिये यहां रहते हैं। 3. कूंए से। 4. बंटवारे में प्राप्त गांव। 5. जैसा पोकरण वैसा ही यह दूसरा गांव भुणीयासा है।

वार में प्रणा पोकरण मारोया। ने राव षींत्रो वरजांगोत ने लूंको षींवावत वेढ में ऊघाड़ा नाठा जाता वरें राव गोईद यांहा नुं दुपटा उढाया पाछी म्रांण <sup>3</sup> म्राधो परगनो पोकरण सातलमेर सुं ले नै म्राप राषीयो नै आधौ परगनो भुणीयांणा था गांव ३० रा० लूंका पोकरणा नुं दीयो। तद रो भ्री बंट पोकरणां रै छै। भुणीयांणो बडो गांव, भ्राद नगर। तळाव ५ तथा ७, बडा तळाव। बावड़ी १२ वंघवीं। पांणी घणौ । ऊपर ऊन्हाळी हुवै । देहरा ४ तथा ८, तिण में दोय जैन रा रा। सिषरबंध देहरा छै। बीजा हो देहरा पड़ीया छै। उडीसा छै। बड़ो कसबो थी। हिमें संमत १६६० मांहोमांह भायां रै बंट हुवी, तद षेड़ो श्रागलो<sup>ड</sup> थी सु छोड नै सादवा एक पिछम में रा० कवरे रौ भांण रावतोत वसीयौ। तठं घर ४०० रजपूतां रा बसै छै। बीजो लोक वांगीयो महाजन घणौ कोई नहीं। घुहड़-सा लोग चंवरा-टापरा बांध बसें " छै। आगे वेड़ी थी जीठें भेतहर बाजार सवरों थीं । वरसाळी बंडा षेत, जवार मूंग बाजरी रा। ऊनाळी बावड़ी १२, जूनी वेड़ों छै तठै करै तो हुवै। पिण करै कोई नहीं। तळाव ५ छै तिण में गेहूं बावें। मण ४०० बीज बावें।

# १ म्रावणेसो ३००)

पोकरण था कोस ४ दिपल नुं भुणीयांणे था कोस ५ ऊतर नुं। पेड़ो पाधरी धरती बसै। कदीम षोषरां रौ गांव, षोषर करमचंद री। घर २५ बसता । बीजा पोकरण भुणीयांणे बसै छै। षेत सपरा। कुनाळी घणी का नहीं। तळाब ३ सपरा। मास ५ तथा ७ पांणी रहै। कुवो १ पुरस १२ मीठी, घणी।

१ घुड़ीया। २. श्रवरासो। ३. वसती।

राव नरा की रावताई के समय में । 2 नंगे वदन भागे जा रहे थे । 3 वापिस लाकर । 4 रती की फसल होती है । 5 भाइयों के आपस में बटवारा हुआ । 6 पहले का । 7 कच्चे घर बनाकर रहते हैं । 8 उस जगह । 9 अच्छा बना हुआ वाजार था ।

## १ सीनावड़ींयो

Y0)

पोकरण था कोस १४ दिषण मांहे। भुणोयांणे था कोस द पिछम नुं। षेड़ो सुनो। पहलो घांघळ ग्रचळो बसतो सु छांड नै भुणोयांणे जाय बसीयो। षेत सषरा। तळाव नहीं। कोहर १ सागरो पुरस १३, मीठो घणी।

### १ बाभणू

No)

पोकरण था कोस १५ विखण नुं। भुणीयांणै था कोस ५। बांभणुवा राठोड़ सूरा रा पोतरा बसता सु छांड गया, ने वेड़ी चारण पत्ती रायमलोत घर २० सुं रहै। तळाई भीषोळाई तिण में मास प्रपंणी रहै। कुवा ४ छै।

### १ भलोड़ी

४०)

पोकरण था कोस १३ दिखण नुं भुणीयांणा था कोस ३। षेड़ों सूनी। पहली रा गोयंद भाषरसीयोत बसती। हिमें छांड ने भुणी-यांगी जाय बसीयी। ग्रठें थकां गोयंद रा बेटां री बसती रा लोक पेत खड़ें। नाडी १ मास ४ पांणी रहै। कुवो १ क्सलोड़ों, सागरी पुरस १२, पांणी थोड़ों बुरांणों छै।

#### १' दांतल

X0)

पोकरण था कोस १३ दिखरा नुं भुणीयांणा था कोस ३। षेड़ो सूनी । भुणीयांणा रा लोक ढांणी रहै, षेत षड़ै। पेत निपट सबरा। भुणीयांणा वाळो बाहाळो दांतल रो सींव में रेलीज ते सेंवज गेहूं १५० मण तथा २०० रो ठोड़।

Ę

१. १४। २. १४।

यह स्थान छोड़ कर।
 गांव के वाहर खेत ग्रादि में वसे हुए घर।
 वर्ष के नाले का पानी छलक कर जहां खेतो में भरता है।

8१. ५ म्रतरा गांवं रा॰ जोगाइत हमीर जगमालोत रा पोतरी रै बंट-

#### १ मांडवो

पोकरण था कोस ४ दीषण नुं। भुणीयांणे था कोस ४ ऊतर नुं। रा० जोगाइत टोकायत मांडने बसै। हेंसा २, वास २ छै।

१ वास-रा० नरबद जोगाइत रौ।

हमीर भगवान सूरी मांना रा बेटा छै। मांनी सीवो कलो जालर नरबद रे वास घर १०१ छै।

१ वास-रा० ऊरजन रो १००)

ऊरजन केसो नै श्रासौ महेसोत छै। घर द बसती रा छै। वास २ बुही थोक रा नजीक ही बसै। तळाव १ पांगी मास द रहै। कोहर ३ सागरी, पुरस १२ पांगी घणी, मीठौ। षेत सबरा।

3

### १ पाद्रोड़ी

800)

पोकरण था कोस १० दिषण नुं। मांडवा था कोस ५ ऊगवण नुं। रा० आसा महेसोत री बसती रा घर १० तथा १५ बसै। तळाव नहीं। कोहर २ गांव था नजीक, पुरस १६ पांगी मीठी। षेत सपरा काठा मगरै रा।

१ गांव रातड़ीयो

200)

पोकरण था कोस १० दिषण नुं। मांडवा था कोस ६ ऊगवरण नुं। षेड़ी सूनी। बरसात में बाडवा था रजपूत आय नै षेत षड़ी।

१. हेमा। २. जाल। ३ केलो री।

<sup>1.</sup> इतने । 2. खानदान में प्रमुख, जिसे जागीर को टीका मिला हो ।

कोहर २ नवा रातड़ीया। पुरस १६ पांणी मीठी, घणी। तळाव नहीं। षेत सषरा।

१ जालीवडो

2000)

पोकरण था कोस १२ दिषण नुं। बडो गांव बडी ठीड। गांव जोगाइत रा पोतरां रो बंट मांहली थी । पिण रा० लूंको रा० जगमाल सांगा लूंकावत रो षोस नै रा० सीवा कलावत ग्रागा जोरा-वरी थकी ली । सु हिमें रा० माली परवत देवराजोत रो बसती रा घर २५० तथा २०० बसे। माली देवराज रांगी जैमल लूंकावत रो। तळाव षंडरी मास द पांणी रहै। कोहर ३ सागरी, पांणी मीठी, घणी।

१ साकड़ीयो

५०)

पोकरण था कीस १३ दिषरा नुं। षेड़ी सूनी। कोहर १ पांणी थोड़ी, पुरस १६, मीठी। षेड़ी घण बरसा री सूनी।

ሂ

३० गांव रजपूतां रा।

४२. सांसण रा गांव परगने पोकरण रा।

गांव सांसण तिण री विगत-

3 गांव तुंवर पींडतां नुं, दत्त तुंवर रांमदे अजैसिंहोत जद घरती दाईजै राठौड़ां नुं देनै अठै आय बसीया, तद अठा रा खेत दाबीया था । पछे राव गोयंद रावत पींडत रावत गोईद रतनावत नुं हळवा चाळीस घरती था कोहर विहंडु दीयो । पछे राव मालदे गांगावत

१. देवराजीतां। २. पांडरो।

<sup>1.</sup> बंटवारे में मिले हुए गांवो में से । 2. छीन कर। 3. जबरदस्ती से ले लिया। 4. दबा लिये, अपने कब्जे में कर लिये।

राव जैतमाल गोईंदोत कनै सातलमेर लीयो तद घरती हळवा ४० तथा ४०। तळाव टेकरा नै देवलाई रा षेत पींडतां देवकरण गोईंदोत नुं सांसण कर दीया। पछै इयां षेत्रां भांहे गांव बसै छै, सु सारा ही पींडत सरीषा पांने षड़े छैं। षेत जुदौ। बंट गांव रो कोई नहीं।

# १ रांमदेहरो २००)

पोकरण था कोस र उतराघ मांहे। बडो गांव छै। बांणीया रजपूत तुंवर कुंभार सुतहार बसै। घरती हळवा १२० तीन ही गांवां री छै। बरसाळी जुवार बाजरी मूंग तिल हुवै। ऊन्हाळी नहीं। तळाव १ रांमदेसर बडौ तळाव छै। पांणी मास १० रहै। पाळ ऊपर श्री रांमदेजी रौ मुकांम छैं। तळाव १ रावतसर मास पांणी। कोहर १ राणोभो कोस ०॥ ऊगवण था जीवणो, पुरस २२ पांणी भळभळो। तीनूं ही गांव पीवै। हिमें पींडत रावत भोपत मांड-णोत नै चंदो भोजराजोत नै पूरो भांण रौ नै कुंभी नराईण रौ छै।

## १ वीरमदेहूरी १००)

पोकरण था कोस ३ ऊतर ऊगोण बीच । पींडत रजपूत बसै। धरती भेळी, बंट छैं। तळाव १ मांणकरावसर मास ४ पांणी। कोहर रांण भैं पीवै। हिमें पींडत भोपत कान्हा रौ नै ईसर वणीर रौ छैं। पेत सोही बांट नै षड़ें।

## १ सादां रो वास २००)

पोकरण था कोस द ऊतर मांहे। पींडत वसै। धरती भेळी षड़ें छै। तळाव १ टीका रो मास ४ पांणी रहै। पछै वेरीया पीवै। नै कोहर रांणी कै पीवै। पहली अठै वास नुहुती। बरस २० पहली

१. वेतां। २. राणीके।

<sup>1.</sup> सब पिंडत बरावर जमीन बोते है। 2. गांव को हिस्सो में नही बांटा है। 3. पाज पर रामदेवजी का स्थान बना हुआ है। 4. उत्तर पूर्व के बीच में। 5. सभी।

पींडत डूंगरसी हेमावत रांमदेहूरा था श्रठै श्राय बसीया था, सु बसै छै। नै पींडत जगत गोपाळ रौ नै जेठी ठाकुर रौ छै।

३

१ बांभणां नुं-१ गांव

मछावळो-

पोकरण था कोस…। षेड़ी सूनी छै। प्रो० फळोघी रा' पिरोहत सीवड़ा नुं छै। सांसण छै, घरती हळवा…। हिमें प्रो० भागवांन देईदासोत छै।

ጸ

४३. ११ चारणां नुं-

१ भाषरी

800)

पोकरण था कोस ७ दिषण था डावी। दत्त राव गोईद न्रावत री, बारैट ग्रचळा धरापालोत रो रोहड़ीया जात मीषस नुं राव गांगे री जोधपुर वार, तद बेत दीया था। तद रावत ग्रभीयड़ भोमोत देवराजोत सेतराव री धणी गो० कालावा रा ही षेत दीया छै। ग्रापरो बारैट दीयो छै। हिमें बारैट हेमराज षोंवा रो नै माली समुरता री सुरतांण जालप रो छै। चारण बसै। हळवा ६० धरती। धांन सारा हुवै, ऊन्हाळी नहीं। तळाव १ मास ५ पांणी रहै। पहली भालरीया री वेरीयां पीवता। हिमें कोहर नवी षीणायी छैं।

१ वोढणीयो

(00.8

पोकरण था कोस ७ ग्राथवण मांहे। दत्त भाटी रावत कीलांण-दास हरदासोत री। चारण पता वरसावत जात रतनूं चेराई ग्रास रा

१. परगना रा। २. कालाळ । ३. घ्रोढ्गीयो । ४. घासा रा।

<sup>1.</sup> अव नया कुंग्रा खुदवाया है।-

नुं। जैसलमेर थकां गांव सांसण कर दीयौ। तदे पौकरण भा० मेघराज मु० नराइण नै कलु कांमदार हुता। इणां नुं हुकम आयौ तरै यां आय सांसण कर दीयौ। चारण बसै। घरती हळवा १००। घांन सारा ही हुवै। षेत सषरा। पहली कांटण' वाळी रेल आवती तदे सेंवज हुती। हिमें चारण कान्हों नै मेघी पतावत छै।

## १ मांडवो, वास ४ २५०)

पोकरण था कोस ४ दिषण मांहे। दत्त राव हमीर जगमालोत री, रावळ माला री पोतरीं, चारण ग्रंबीयां सोहावत जात सीहा-इचा नुं। गांव माडवा रा षेत दीया था पछ सींहाइच राजी ग्रंबई री तिण नुं कोहर १ रा० जोगाइत हमीरोत दीयी, तर राजी जुदों बेड़ी कर ने बसीयों थो, सु बसे छैं। ने चारणां रा घड़ा ४ छैं तिण रा वास कहीजे छैं। षेड़ो १ छैं। चारण बसें। घरती हळवा ५०। घांन सोह हुवै। षेत सबरा। ऊनाळी नहीं। कोहर १ कीरोलो सागरी पुरस ७, भळभळो। ताव १ ग्रंबाईसर बरसोंदीयो पांणी। तळाव २ मास ६ तथा ४ पांणी रहै। हिमें सिंढाइच देईदांन डूंगर री ने चोलो षेतसी री ने माहव ग्रासा रो ने घड़सी हेमा रो छै।

### १ म्हैडू जीवण रो वास

पोकरण था कोस दा। दिषण मांहे। दत्त पोकरणा रा॰ माला परवत देवराजोत ने करण रतनसीहोत ने हदी कान्हावर्त ने गोदो मेघराजोत लूंका ने राव कवरो मांणकराव रो ने जीवण भोजावत ने सगतो घारावत भुणीयांणी पोकरणां रो चारण जीवण करमसीहोत जात म्हैडू (नुं) संमत १६६२ रा जेठ मांहे सांसण कर दीयो थो। पोकरणां ने गांगादेयोतां (रै) वैर हुती सु

१. काढगा। २. मावी। ३. पोतरां री। ४. म्रवई। ५. ८।

<sup>1.</sup> धलग वस्ती बसा कर रहने लगा। 2. चार परिवार सलग-सलग है। 3. श्रापस में वैर था।

भांजीयौ । तरें जीवण नुं कह्यौ — तूं षीच कर, तो नुं षेत देशी। पछै षेत दीया, तिण में वसीयो थौ । हिमें सूना छै। धरती हळवा २० धांन सोह हुवं । पेन सषरा। हिमे म्हैड़ू देवीदास जीवण रो छै। म्हैडू षीदा रौ वास में बसे छै। तठै पांणी पीवै।

#### 8 वास भलारीया रा

सांसण छै। चारणां नुं भलारीया री घरती सांसण कर दीवी थी तठै चारण रतनूं बसीया।

# १ रतनूं रूपसी रौ वास १००)

पोकरण था कोस ७ दिवरण मांहे। दत्त भाटी रावळ भींव हरराजोत री चाकर रूपसी कवरावत जात रतनू नालहा' नुं। जेसलमेर थकां षेत सासण कर दीया। तद पोकरण भा॰ मेघराज मु॰ नराइण कांमदार था यांनुं हुकम आयी, तरै इणां आय सांसण कर दीया। चारण बसै। घरती हळवा २०। घांन सोह हुवै। षेत सषरा ऊनाळी नहीं। तळाव १ मास ४ पांणो रहै। कोहर कोई नहीं। पाषती रा गांव पांणी मांगीयो पीवै। हिमें रतनूं किसनो पीथी रूप-सीहौत नै जगो षेतसी री छै।

# १ म्हैडू षीदा रौ वास १००)

पोकरण था कोस म दिषण मांहे। दत्त भाटी रावळ मनोहरदास कीलांगादासोत रो। चारण षीदा अणदोत जात म्हैड़ू नुं। समत १६८८ सांवण विद १३ जैसलमेर थकां षेत सांसण कर दीया। तद पोकरण भाटी दुरगदास मु० ऊघव मु० भोजो भ्रे कांमदार हुता, तद षेत दीया। पहली रावळ कोलांणदास चा० षीदा नूं षेत्रां रो हुकम ध

१. नाला। २. कल्यास्थाताता ३. पोना।

समाप्त किया।
 उन खेतो में बसा।
 सभी भ्रनाज होते हैं।
 खेत प्रदान करने का श्रादेश।

कीयो थो। चारण बसै। घरती हळवा २०। घांन सोह हुवै। षेत सषरा। ऊनाळी नहीं। तळावे १ मालदे रो। मास ४ पांणी। पछै पाषती रा गांव मांगीयो पांणो पोवै। हिमें म्हैड़ू हरदास षीदावत छै। १ रतनूं भारमल रो वास १००)

पोकरण था कोस ७ कीलांणपुर, दिषण में। दत्त भाटी रावळ कीलांणदास हरराजीत रो चारण भारमल धारावत जात रतनू चेराई नुं। रावळ कीलांणदास अजमेर पातसाहजी रो हजूर आया था, पछुँ पाछा आवतां रो हुकम कीयो थो। सु अठंथा पोकरण आया तरे मु० नाराइण नं भाटी परतापसी नुं हुकम कीयो, त्यां आय सीव काढ दी । हमार षेड़ी सूनी छै। हिमे रतनू रांणो भारमलोत छै सु गांव सांमसीसर थळ रो वसै छै। घरती हळवा २५। घांन सोह हुवै। छनाळी नहीं। सरे २ छै १ जसीहत ने १ रावळोत रो। कोहर १ पाबासरीयो, कोस १ ऊतर था जीवणो। हिमें पांणो नहीं। तळाव १ मास ६ पांणी हुवै। आ तळाई समत १७ र इण गांव वांसै पड़ी छै ।

## १ सिंढाइच मेहका रा वास १००)

पोकरण था कोस ५ दिषण मांहे। दत्त रा॰ प्रथीराज गोईंदोत नरावत रौ, सिंढाइच मेहका सोलावत नुं। राव गोईद री वार मांहे भलारीयो पटं थौ तरां बेत दीया था। बसती षेड़ो जुदौ कोई नहीं। सिंढाइच मेहका नुं भलारीये रा बेत दीया था सु भलारीया मांहे मंडै। नै मेहको, सिंढाईच उजळ रौ पोत्रो छै सु गांव ऊजळां मांहे बसे छै। भ्रठा रा बेत षड़ै छै। घरती हळवा १ धांन सोह हुवै। बेत काठा सबरा। ऊनाळी नहीं। तळाई १ पांणी दिन १५। ऊजळां भेळी पीवै। हिमें चारण करमसी महेसु रौ नै चंदो अमरा रौ।

४

१. तळाई। २. सोमसीसर। ३. महेसुर।

लौटते समय।
 चन्होने श्राकर सासण की मृिम की सीमा कायम कर दी।
 इस गांव के साथ ई।
 तव।

#### १ ऊजळां

800)

वास ४ कही जै। वास २ बसै। षेड़ा मेळा छै। पोकरण था कोस 8 तथा ५ दिवण मांहे। दत्त रावळ गोईंद नरावत मूजो जोधा-वत री, चारण लोलो नोषावत जात सिंढाइच नुं। सातळमेर थकां पाषती रा षेत ले सांसण कर दीया। कहै छै, राव जो घोजी गयाजी पधारीया तरै सिंढाइच नोषो ऊजळोत साथे थौ। सु गयाजी मांहे बीजी धरम कीयी जीठे नाहर मारीयां रौ ही घरम लीयाँ जोईजै। तरै सा० नोषे कह्यौ --मै नाहर मारीयो छैं। विण घरम नै दत्त रै कंवर सातल रौ बारैट दोयौ। नै षेत रौ ही हुकम कीयौ। सिंढाइच पिड़ी-हार री चारण बारट छै। पछै राव सातल जोधपुर टीक बैठौ तरै रोहड़ीया नै सिंढांइच बेऊ बारैटां नुं ग्रावी । तरै कंवर नरी सातल रै षोळे छौ विण री बारैट वेयी नै टोकायत री न दिया। पछै राव नरा नुं फळोधी हुई। पछै पोकरण ली नं सातळमेर कोट करायौ। तठा पछै राव गोईद वेगो होज टोकै बंठौ। तरै सिंढाइच लोलो नोषावत गोईंद कनै आवै। तरै भ्रे षेत सांसण कर दीया, त्यां में बसीया । चारण बसै। वास २ छै। धरती हळवा ६० सोह धांन हुवै। षेत काठा सषरा सेंवज गेहू हुवै। कोहर ३ षारा, वूरोया छै। तळाव मास = पांणो रहै। हिमें चारण जैमल रांमदायोत नै जगमाल सूजावत नै देईदांन हापावत छै।

# १ नांदणहाई रौ वास १००)

पोकरण था कोस ६ आयुए डावी। दत्त पोकरणा राव सूजी नै सांगो नै जैमल नै चांवडी लूका रा बेटां री चारण लूंभा नै सादा मेघावत जात वोठू नुं। गांव साकड़ै थकां सांसण कर दीयी। त्या में

१. में न मारोगी छै, पण ध्रम न दै तरै सातल रै बारटो दीयौ। २. म्राया। ३. बारटो। ४. रांमदासोत। ५. चंवड़ो।

गाव-वस्तो शामिल ही है।
 गोद गया हुआ था।
 उन खेतों में ग्राकर बसें।

चारण ग्राय बसीया। चारण बसै छै। घरती हळवा ४३। घांन सोह हुवै। ऊनाळी षेत जोगीहत में सेंवज हुवै। नाडी नांदणहाई मास ४ पांणी। पर्छ पाषती रा गांवां मांगीयो पांणी पीवै। हिमें चारण तोगो सिवदांन रो नै षेतसी पीथा रौ छै। नाडी वांसै षडीण छै। तिण रौ हासल पोकरण लै छे। गूघरी मण १६० रावळै दै छै। गांव सांसण छै।

# १ गांव केलावो ग्राघो 🕝 ५०)

पोकरण था कोस ३ ग्राथूण में । दत्त रावं गोयंद नरावत री, चारण नाल्हा वछायत रतनू जात रीछेड़ा नृं। पहली रतनू नाल्हो विवळीया री नाडी भेंसड़ा कन छै तठे बसतो । सु रा० षींवो बरजां-गोत पोकरण री गायां ली । बांसे राव नरी बाहर ग्रापड़ नै गांव देवलीयाळी वेढ कीवी । तठ राव नरी कांम ग्रायो । साथ घायल हुवा था त्यारा रतनू नाल्हो घणा हीड़ा किया था। पछै राव गोईंद टीक बैठो । रतनू नाल्हो गोईंद कन ग्रायो । गांव केलावो सूनो षेड़ो थी, पछै भाटी वीरम जोघावत ने नाल्हे नुं ग्राघो-ग्राघ कर दीयो । तरे कोहर बंघाई नै बास २ कर बसीया था। षेड़ो हिमें सूनो छै। घरती हळवा १५ घान सोह हुवे। ऊनाळी नहीं। तळाई मास १ पाणी। पछै कोहर रो पाणी पीवे। हिमें चारण ऊदी हमीर रो ने भानो भारमल रो छै।

88

जु० गांव ८६, तिण मैं गांव ६१ मंडीया। बाकी २५ गांव मांडणा<sup>7</sup>।

१. जोगोहेत। २. वछावत। ३. नालो। ४. देवलीयाली। ५. भरमा।

पोकरण की गार्ये ले आया।
 गार्यों को प्राप्त करने के लिये पीछा करके।
 गुद्ध किया।
 बड़ी सेवा चाकरी की।
 आधा-आधा गांव दोनों को दिया।
 अलग कुंआ बनवा कर।
 लिखने बाकी हैं।

परगने रा गांव मंडीया नहीं विगत वार तिण री ठीक कर मांडगा ----।

४४. परगने पौकरण रौ पातसाही दफतर सातलमेर लिषीजें छैं। दरगाह सुं दांम ८०००० मांहे संमत १७०५ रा वैसाप मांहे पायो। श्री माहाराजाजी रै रुपीया ४१०००) रा० सबळसिंघ प्राग-दासोत राव चंद्रसेन सबळिंसघोत नुं संमत १७१५ रा फागण विद १३ इण भांत दोयो—रेष संमत १७२१ रा मंगसर सुदि ७ मुहणोत नैणसी पा० नरसंघदास इण भांत दुरस कर रेष मांडी। तिण री विगत—

रुपीया गांव श्रासांमी २७०६०) गांव हासलीक 80 रुपीया ग्रासांमी १००००) कसबै दांण सुघी १ ४००) चाचा वांभण १ २००) भींवो भोजो १ 800) घुहड़सर १ X00) कघरास १ 500) बांभण १ 8000) छायण 800) थाट गाजण कालर री सरेह 90) वलहोयो १ २००) दूधीयो १ २००) भोपी री सरेह १ १५०) ढंढ री सरेह २५०)

<sup>1.</sup> परगना पोकरण बादशाह के दफ्तर में सातलमेर के नाम से लिखा जाता है।

<sup>2.</sup> ठीक करके।

| (003       | बड़ली           | १०००)             | बाणीयां बाभण         |
|------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| १५००)      | पचपदरो १        | <b>500)</b>       | काला बांभण १         |
| 800)       | माहव १          | १५००)             | लोहवो                |
| १०५०)      | भालरीयो २       | (000              | ढंढ १                |
| 400)       | जसवंतपुरो १     | १०००)             | षारो १               |
| 8000)      | मंढलो १         | x00)              | चांदसमो १            |
| २५०)       | राहड़ रौ गांव १ | १५०)              | केलावो               |
| १५०)       | जैसंघ री गांव १ | - 800)            | एका                  |
| 50)        | गोमटीया मोहर    | कालर              | •                    |
| १५०)       | राहपो १         | १००)              | षालत सरवण री सरेह    |
| १००)       | नेहड़ री सरेह १ | 800)              | वरडांणो १            |
| ४०)        | सोढां री सरेह १ | (00)              | षेतपाळीयां री सरेह   |
| २५०)       | गलरां री सरेह   |                   |                      |
| ३०         | ५१००)           | पोकरणा राठौड़ ज   | नगमाल रा रजपूतां रा। |
| १५         | १७००)           |                   |                      |
|            | (000)           | 4144 41/4 41/     | रत सम्बद्धाः वृ      |
| <b>4</b>   | ३३८६०)          |                   |                      |
| <b>o</b> _ | 9000)           | मेळा २, श्री रांम | रेजी रा देहूरा रा।   |

॥ समाप्त ॥

४०८६०)

5<u>%</u>

१. 'ख' प्रति में गांवों के क्रम में भिन्नता है।

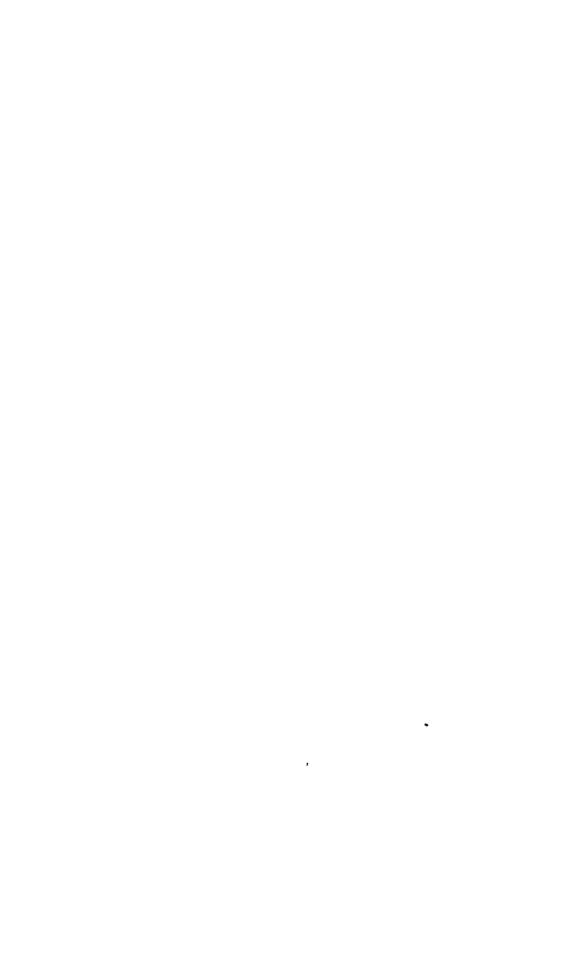

# परिशिष्ट-9

# [ मारवाड़ के कुछ अन्य परगतों की विगत ]

# (क) वात परगने सांचोर री

१. कदीमी तो सगतीपुर सैर थो। बसीयां रो ख्यात नहीं। ऊपर राज श्री सिवजी माराज रो थो, ने नदी सरसती वेती थी। सिवजी माराज कैळास पदारीया तरें चेला संकरजी नं राज भोळायो थो तरें श्रागे तो सेर रा मिनखां रें कोकड़ी १ सूत री लागती सु देता पछुँ संकरजी कोकड़ी २ घर दोठे सूत रो लीवी। पछुं सिवजी माराज तपस्या कर कैळास सूं पघारीया तरें सैंच रा लोकां भेळा होय नै सिवजी माराज नै श्ररज कीवी कें म्हांने श्रापरा चेला संकरजी श्रीघ दीवी नै दूणी लाग लीवी। तरें सिवजी माराज संकरजी ने श्रोळ बो दियो ने लोकां री खातर कीवी। परंत संकरजी कही—लोक भूठा है। सराद घक्ष है सो गांव मांह सुं दूघ मंगावी। तरें सैर में समसतां रें घरें केवायों —परमाते दूघ मेलजों । सु सारा गांव रा लोक दूघ लाया। सु घणी पांणो नै थोड़ो दूघ। दूघ लाया सो होद में भेळी करायो, सु होद में नोय ने परा गया। एक कुंभार विनां पांणी सावत दूघ लायो, नै श्रांगे दूघ देखीयो, पांणो तो घणी ने दूघ थोड़ो तरें सिवजी माराज ने चेले संकरजो दूघ रो हवद देखीयो ने वेराजो हुय ने सकतीपुर सैहर रो नांव थो जिएए रो तो नांव सांचोर दोयो। ने इण मुजब सराप दीयो। तिण री विगत इण मुजब—

नदीयां नीर नही । सतीयां सत नही । ब्राह्मणां वधारो े नही । श्रसत्रीयां रूप नहीं े ।

१. प्रत्येक घर से। २. उल्हना दिया। ३. समस्त लोगो के। ४. कहलवाया। ५. प्रात:काल दूध मेजना। ६. होज। ७. डाल कर। ५. नाराज हो कर। ६. श्राप। १०. फलेंगे-फूलेंगे नही। ११. स्त्रिया रूपवती नही होगी।

इण तरै सराप दे, वेराजी हुय नै श्री सिवजी माराज नै चेला संकरजी कैळास पधारीया। उण दिन सुं सांचोर नांव है।

- २. पछै सांचोर ऊपर मांडवां री तथा बोगरा पातसा वेगेरे केई राज रैया । पछै कालमां परमारां री राज हुवी। सु परमारां रा राज तांई बहीयां में ख्यात नहीं ।
- ३. सोनगरा चवांण कांनड़दे वेटा बीरमदे नै कांनड़दे रा भाई संवरसी जाळोर ऊपर राज करता सु मंवत १३३७ में पातसाह ग्रलाउदीन वीरमदेजी संवरसीजी नै मार नै जाळोर लोवो। नै संवरसीजी रा वेटा १ चुंग सालमिंस जी १ वीकमिंस घजी १ हापोजी १ कू भोजी ग्रे चार जणा सांचोर रै गांव सेवाड़े श्राया नै जायगा कराई ।
- ४. सेवाड़े रह्या नै पछै संमत १३५६ रा बरस में वीकमिसघजी रा मांमा कालमा सांचोर राज करता जिणां नै मार नै सांचोर लीवी। व सूराचंद ऊपर रांणुवां नै मार नै सूराचंद हापे लीवी ने तीजी भाई चुंग कूभोजी ने सांचोर रा तथा सूरचंद रा पटा मांह सुंगांव ४६ ग्रड़तालीस दोया। तरे कूंभोजी कांमलीकोट करायों । सुं कुंभोजी तो कांमलीकोट रह्या नै हापोजी सूराचंद राज कीयों। नै राव बीकमसीजी सांचोर ऊपर राज कीयों। बीकमसी रा वेटा राव संगरांमिसघजी रा वेटा पातोजी भोमजी नै पातोजी रा वेटा राव वरजांगजी नै वरजांगजी रा वेटा राव जैसंघदेजी। जैसंघदेजी तांई तो सोनगरां रो राज रह्यों पछै फेर पातसा रो तथा पातसा री तरफ सुंघवेचां रो तथा वीहारीयां रो। संमत १६६१ सुधी रह्यों जितरें सोनगरा चवांण जैसंघदेजी रा वेटा १ नेवाजी नै १ बारो रांणो। रांणा रा १ मेकरजी, मेकर रा १ सांवतसिंघजी। इतरी पीढी सोनगरां रे राज रह्यों नहीं। सांचोर रा गांवां मे बैठा था।
- प्र. पछं सांवतसिंघ रा बेटा राव बलूजी रै सांचोर रहो, सु हेटै ख्यात में विगत भ्रावसी । ने समत १६९४ लगत राज रैया तिण री विगत हेटै उतारी छै ।

कसवे परगने सांचोर रै असल दांम लाख २४ असी हजार, श्री पातसाजी रै दफतर छै।

१. ग्रनेक राज्य रहे। २. परमारों के राज्य तक का वृत्तांत प्राचीन विह्यों श्रीर ख्यातो में लिखा हुश्रा नहीं मिलता। ३. मकान श्रादि दनवाये। ४. कामलीकोट वनाया। ५. तक। ६. नीचे लिखी गई है।

- ६. दां. २४८०००, पैला तौ जागीरी पातसाजी श्री """ रा श्रमल मांहे माराज श्री सूरजिंसचजी जोधपुर रा घणीयां नै हुई सु संमत १६६५ वें सूची रही। नै पछै महाराज श्री गजिंसचजी देवलोक हुवा तरे ऊतरी ।
- ७. दां. २४८०००, जठा पछै नबाब श्री मीरखांन घटाई वाळा नै हुई। संमत १६९७ पछे ऊतरी। जालोर वास रया।
- द. दां. २४८०००, तिण केड़े नवाब काजमखांनजी ने हुई सु बरस एक रही, जाळोर वास था ।
- ह. दां. २४८००००, माहाराव श्री बलूजी चुहांण नै संमत १६६६ में हुई पातसा साहाजांन दी थी। नै जाळोर माहाराज श्री महेसदासजी रे हुई। सांचोर राव बलूजी चवांगा नै थई। श्रागे राव वरजांगजी नै हुती तिण केड़े राव बलूजी ले श्राया।
- १०. दां. २४८००००, तिण केड़े। राव बलुजी रांम केया तरे पतेखांन जाळोरी नै हेंसा ३॥ हुवा, दांम "संमत १७१७ में हुई।
- ११. पटी १ चुंग सगतिसघ वेणीदासीत नै हुवी। वेणीदास रै पटी मास ६ रेयी। दरोवसत पण पातसाजी रै हजूर। बेगजी फौत थया तरै भाग प्रा। थया।

पटो १ चुंग सूरजमलजी राव बलूजी रा बेटा रै दांम लाख । २४८०००० संमवत १७२१ रा बरस में पातसाजी रै खालसै रयी। साख बरसाळी था लीदी ।

१२. दां. २४८०००० संमत १७२१ री ऊनाली था माहाराज श्री जसवंतिसघजी माराज रै थई सो १७३४ रा बरसाळी मांहे माहाराजाजी कावल रै थांणे घांम पघारीग्रा तर ऊतरी । पातसाजी श्री ग्रीरंगसाजी रा ग्रमल में। पातसाजी १७१४ में तखत वैठा तिण केड़े माराजाजी नै थई।

१. पहले । २. गर्जसिंहजी का स्वगंवास होने पर जोघपुर से प्रलग करदी गई ।
३. उसी समय, करीव उसी रकम में । ४. निवासस्थान जालोर था। ५. बलूजी की मृत्यु होने पर। ६. दरोबस्त, सम्पूर्णं। ७. मृत्यु को प्राप्त हुए। द. खरीफ की फसल से बादशाह के प्रधिकार में हुई। ६. स्वगंवास हुन्ना। १०. तब जोघपुर राज्य से प्रलग हुई।

- १३. दां २४८०००० संमत १७३५ बरस, ऊनाळी सुं पछे रांमसिंघ मोकमसिंघोत राठौड़ जोघा सुजांणसिंघजी रा मतीज नै हुई। बरस ऊनाळी।
- १४. दां. २४४४४०० संमत १७३६ बरसाळी थी दीवांण श्री फतैखांन यै हुई। तरै दांम ४४०० ईजाफे थया । मुकरड़े दांम उपर है सरे जन।
- १५. पर्छ माहाराज श्री रांमसिंघजी रतनसिंघोत नै हुई संमत् १७३७ री बरसाळी थी, ऊपर ऊनाळु मैं बालोलखां सेरांणी नै गुजरात धई मास २ तथा ३। उणां री तागीरायत १७३८ मे ।
- १६. दां. २०५४४००, दूजी वार दीवी। श्री फतेखांजी नै हुई संमत १७३८ रा तिण रा दांम लाख ५ घटाड़ नैं ।
- १७. दां. १३५४४००, संमत १७४० री बरसाळी साख थी थई सादी कासम गुजराती नुं दांम घटाय नै दीवी नै चवांण सैसमलजी भाग लीघो। विगत इण मुजब—

८७१४०० सादी कासम रै हुआ।

४४१००० चवांण सैसमल।

३४००० घवांगा सुरजमल ।

१३५४४०० बीजा दांम उतार नै लीवी।

- १८. दां. २०५४४०० तिण केड़े संमत १७४२ में दीवांण श्री फतैखांजी नै साख ऊनाळी थी हुई तरें दांम लाख ७ बघाय नै लीवी। संमत १७४३ दीवांण फतैखां भ्रसवारी कटक मांहे मोज का चेले आवतां फीत हुवा। तरें तागीरायत हुई। तरें राव सैसमलजी रा दांम वाल रया। १
- १६. दां. २०५४४०० तिए। वेळा संमत १७४४ रा वरसाळी साख श्री दीवांण श्री कमालखांजी ने थई। साख में वंट सेसमलजी री भेळो रयी।
- २०. दां. २५५ ४०० चवांगा सांवळदास नरहरदासोत वलूजी रा पोतां नै हुई। दांम वघाय नै ग्रसन कीया नै सैसमलजी रा दांम ४४१००० रा गांव वांट दीया। नै सांवळदासजी दिखण मांहे गढ हड़मताई कांम ग्रायी, पछं सांवळदासजी रै तागीरायत थई"।

१. रकम वढा दी। २. कुल दांम। ३. कम करके। ४. बढ़ाकर। ५. बरकरार रहे। ६. फसल की पदावार में हिस्सा। ७. सांवळदास के ग्राधिकार से हट गई।

२१. दां. २४५४३०, पछै संमत १७४६ रा बरस में दूजी बार प्रगनो हुवो है दीवांण श्री कमालखांजी नै । प्रगनो हुवो विगत इण मुजब—
२११३४०० दांम कमालखांजी नै प्रगनो हुवो ।
४४१००० दांम राव सैसमलजी रै श्रागे वंट थो जिण मुजब ।

2448800

१०२१००० पछे संमत १७४६ तथा १७५० राव श्री सैसमलजी रो बेटो, ईजाफो हुवी।

४४१००० बांटो १ तो पंली दांम लाख ४ ने इगताळीस हजार।
२८०००० बांटो १ बीजो हुवी दोय लाख ग्रसी हजार।
३००००० बांटो १ तीजो, दांम लाख तीन रा गांव सतरे १७।

५००० भाटी देवीदासजी नै दांम हजार पचास श्रद-लाख<sup>3</sup> रा दांम हवा ।

२२. दां. २४४४४००, माहाराज श्री म्रजीतसिंघजी ने हुई खालसा री थको दांम लाख २४५४४०० संमत १७४५ मे थई वीगत दांमां री—

१४८३४०० माहाराजाजी नै
१०२१००० राव सैसमलजी नै
५०००० माटी देवीदासजी नै।

2448800

संमत १७४५ माहाराज श्री ग्रजीतिसघजी नै जाळोर सांचोर हुई नैं सैंसमल चवांगा रै पटै हेंसा ३ साख सांवणू थी हुवा। नै वीड खायां गया। सं० १७५६ बरसाळो महीना में नै वूठा बरस करवरो थयो।

संमत १७५५ थी माहाराज श्री १०८ श्री श्रजीतसिंघजी माहाराज रे जाळोर, साचोर साख सांवणूं थी हुई, जठा सुं लगाय ग्राज तक श्री हजूर साहबां रे प्रगनो सांचोर ग्राबाद है ।

१. पहले हिस्सा था उसी के अनुसार। २. आधा लाख। ३. पैदावार की हिट से कमजोर। ४. अभी तक सांचोर का परगना जीवपुर राज्य में है।

२३. प्रगने कसवे सांचोर सं० १७२० थी, साल-साल रौ गोसवारो लेखो, ऊपना पईसां री विगत तफसीलवार:-

१४१६३) सं० १७२० रै वरस री जागीर

फतेखांजी नूं। चवारा सुरजमल

सगतसिघोत भागा ४।। ---

वरासाळी दुकाळन

२८३८॥)४३ नाळी रा ऊपनीया।

११३२४॥)१। घासमारी सायर री।

१४१६३) १

३८२३८) सं० १७२२, माहाराजा जी। ७३३५॥) सायर वाव रा।

३६४

४२५४) कसवारा। २८०॥) प्रगनारा।

३०६०२॥) खुराक रा।

२८६३२॥) खुराक । ९५०≈) हजांम प्रीयो। २७६=) माहर रा।

> ३७८) करावार रा। १ वरसाळी नहीं। ४५८।) कनाळी। ७) नीहड रा।

3080711)

३४२६१।) सं० १७२५ रा।

२५२३८) वरसाळी रा । ६६६॥) कनाळ रा।

६३६४) सेर वाव रा।

३५२६१।)

साजी रै। साख ऊनाळू महाराजा जसवतसिंघजी रै-

२३६=३।।।) सं० १७२१ खालसे पात-

१७५१७।) वरसाळ कनाळू। ६४६६।।) सायर वाव घासमारी रा।

२३६५३॥।)

२४५६०।) सं० १७२३ रा।

१६१२८=) वरसाळ्रा। १०७६८॥२) कनाळ रा। ६६६४॥) घास की रास वाब रा।

३०६३२) सं० १७२४ रा। २४७३८) वरसाळ रा।

> ११७८) जनाळ रा। ५०१६) सेर बाव रा। ३०१३२)

२३१६८) सं० १७२६ रा। २३९६४) सावणू रा।

२७६) कनाळूं रा।

३६५५) सेर वाब रा।

२८१६८)

१. प्रति वर्षं रुपये पैदा हुए उनकी विगत । २. धकाल या ।

```
२७३६१) सं १७२५ रा।
                                   रम्ह१६) सं० १७२७ रा।
        १७७७३) बरसाळ रा।
                                            २२३७७) वरसाळी रा।
         ३३७३) जनाळ रा।
                                             ६२०॥) कनाळी रा ।
         ६२४४) सायर रा।
                                             ५१२१।) सेर वाव रा।
                                            २५६१६)
       २७३६१)
                                   २०३८३) सं० १७२६ रा ।
                                           १२५२१) खुराक रा।
                                         · २४४२) वांटा रा।
                                          ं ध्३१४) सायगरा।
                                           २०३८३)
                                   २०४१७॥) सं० १७३१ रा।
३४२४४) सं० १७३० रा।
                                            १२१४२॥) सावर्गा रा।
               वरसाळू रा।
                                              ६०८॥) जनाळू रा ।
               सायर रा।
                                             ७३६६॥) सायर फरोई।
                                           २०४१७॥)
३४२४४)
                                   १८४६३॥।) सं० १७३३ रा।
२६ ४६॥) सं० १७३२ रा ।
                                            १४१२१) वरसाळी रा।
        २०१२६।) वरसाळू रा।
                                           २०६३॥।) सायर सेर रा।
          ३२३०) कनाळूरा।
                                             २२४६) उनाळू रा।
         ४५०६॥) सायर रा ।
                                          १८४६३।।।)
        २६७४६॥।)
                                   २८३१०॥) सं० १७३५ रा ।
 ४०००२॥) सं० १७३४ रा।
                                            २३५२४) बरसाळू रा।
         ३४५३२॥) खरीफ रा।
                                              ४७४) कनाळी रा ।
           २५७०) रवी रा।
                                           ४३१२॥) सेहर रा।
           २६००) सायर फरोई रा
```

रद३१०॥)

8000 311)

३१७८३) सं० १७३६ रा। ३०६६६) सं० १७३७ रा। २३६७०।) बरसाळी रा। २४२७३।) वरसाछी रा । २६९७॥) जनाळी रा। ६६०) ऊनाळी रा। ५११४।) सेर फरोई रा। ४४३४॥।) सेर फरोई रा। ३१७८३) (उ३३०६ २६४६०) सं० १७३८ रा। ११६१४) सं० १७३९ रा। १८५५७॥) सावर्गा रा। ४५८६) बरसाळी रा। ५५५४॥) रावी रा। १८७४) उनाळी रा। २०५८।) सेर फरोई रा। ५१५४) सेर फरोई रा। ११६१४) २६४६०१) २४६७३) सं० १७४० रा। २३२०६) सं० १७४१ रा। १८३६४।) वरसाळी रा। १५६०४=) बरसाळी रा। ४०३७॥) कताळी रा। ३७४६॥) कनाळी रा। २२४१।) सेर रा। २१५१) सेर रा। २१५४॥।=) चवांणां रा। १४०३) गांवां रा। २३२०८) ४७५५) सं० १७४२ रा। १५७३८) सं० १७४३ रा । १०६८०।=) सावसू रा। ३२००) वरसाळी रा। १६७१॥) कनाळू रा। १२५५) कनाळी रा।

२००) सेर बाब फरोई। ११८२॥) सेर रा । २०००) चवांणी रा गांव रा । ४७५४)

```
१३२१२॥) सं० १७४४ रा।
                                             ७६२६) सांवण्रा।
                                            १०६५॥) कनाळ रो ।
                                             १३७६) सेर रा।
                                             २६२३) चवां एरं गांव रा।
                                           १३२१२॥)
                                    १७११०॥) सं० १७४६ रा।
१४€=१) सं० १७४५ रा।
        ११३५०।) खरोफ।
                                            ११७४४) खरीफ रा।
        २१==॥) रवी।
                                           ३६१५॥।) रवी रा।
         १४११) सेर रा।
                                            १४३६॥।) सायर रा।
        (82388
                                           १७११०।।)
१४३६७) सं० १७४७ रा।
                                    १३१५३) सं० १७४८ रा।
        ११४६६।) खरीफ रा।
                                            ११८६३) सांवणू रा।
        १४७६॥) रबी रा।
                                             १२६०) सायर रा।
         १४४१) सायर रा।
                                            83883)
        १४३८७)
१२५६१॥) सं० १७४६ रा।
                                   १४२१०।।) सं० १७४० रा।
        १०३१३॥) सावर्ग्रा ।
                                            १२३६४) खरीफ रा।
                                            १२५७॥) रवी, सेंवजी रा।
         १२०२॥) कनाळु रा ।
         १३४५।।) सायर रा।
                                             १५५६) सायर रा।
        १२५६१॥)
                                           १४२१०॥)
 १४६५३) स० १७४१ रा।
                                    २४१३६) सं० १७४२ रा।
        सावर्गा, ऊनाळू रा।
                                            साख सांवर्ण, ऊनाळू सगळी
```

रा सामल १।

१. दोनों फसलो को बामिल झामदनी।

४२४३) सं० १७४३ रा बरसाद काळ पड़ीयी । घास चारो नहीं। मेह थोड़ो वूठो । वित घणी मुवी । पड़ रा गांवां में तथा थळ में मिनख गोळू कर नै होर चारवा नै नई पड़ रा घास चार में ग्राव, उणां ऊनाळू रा गांवां में कोसीटा, नै साख बाजरी। २०१) री पां० १२ ली। पासई १ रा २०२)।

१४०१) सं० १७५४ रा महाकाळ थी। श्राघांन खंड में नेपत हुई नहीं । प्रानां रा गांव सगळाई सूंना थया । मांणस वरतवा गुजरात गया। नै जठ घणो मेह थयी तठ मिनख मांदवाड़ ने भूख घणी, तर मुवा। सुराचंद जावतां मांणस दुपाल कर-कर घाव वित लेने गया। सरब घाव वित भीलां मार लीना । स्राचंद देस सूंनो की घो ने कसबे बसती रही ' । काटो कर नेड़ीलु घणी श्राव दोवण कमालखां ने व्यारी रा श्रमल जकां न थायां भीलां रा कटक थया।

७५१०) सं० १७५५ रा मांहे, माहाराजा जी श्री म्रजीतिसघजी नै जाळीर सांचोर हुई। नै सांमल चवांणां रा पेहेला ३ साख सांवणूं तीड खाये गया, नै खंड थया। मीठ वा दुण री खांण खाय गया।

४००१) सं० १७१६ रा बरसाळू मेह वूठा। बरस करवरो थयी' । खंड घणा थया। गोहु रु० १) रा ६१ ली १ नै बाजरी रु० १) री म०१, काती-सरे सीयाळे नी। राजाजी राज ग्रमल सखरु। सूराचंद रांणा सारुद रा बेटां रांणा जीवण लख सा० सूराचंद थी परा काढ नं १२ चवांण सिवराज बावे छा नै सलांमी रु० ३०००) रोकड़ा ले ने ही जुदी धू रांणा जीवण लखो परा काढीया। सो पारकर में जाय नै रया १३।

२४. प्रगना सूरावंद रा गांव ग्रागे रे तो रांणपुरे था। पछै संमत १३३७ में चवांण वीरमसिंघ जाळोर कांम ग्रायो। नै चवांण सालमसिंघ नै सालमसिंघ रा वेटा, १ वीक्रमसिंघ १ हापो सांचोर रा प्रगनां में ग्राया। सुं पैला तो गांव सेवाड़े रया रे । नै उठे जायगा कराई। बरस २४ इतरा तो सेवाड़े ऊपर रया।

१. श्रकाल पड़ा। २. वर्षा कम हुई। ३, जानवर बहुत मरे। ४. जानवरों की लेकर परगने के वाहर गये। ४. कुछ भी पैदा नही हुआ। ६. सभी गांव सूने हो गये। ७. जहां श्रविक वर्षा हुई। ६. बीमारी। ६. सारे जानवर भीलों ने छीन लिये। १०. केवल करने में श्रावादी रही। ११. कमजोर वर्ष। १२. सूराचंद के वंशजों को निकाल दिया। १३. पारकर में जाकर रहे। १४. पहले। १४. प्रारम्भ में सेवाड़ा ग्राम में श्राकर रहे।

पर्छं कालमा सांचोर ऊपर राज करता जिणां री भांणेज ती चवांण वीक्रमिं घजी सुं कालमां ने मार सांचोर लोवी। ने चवांण हापी सूराचंद ऊपर रांणुवा राज करता तिणां ने मार सूराचंद लोवी। संमत १३६१ री साल सूं पीढी बारे १२ तांई राज कीयी। विगत पीढ़ीयां री तफसीलवार:—

- १ चवांण हापोजी रांणा
- १ रांणो गणसीदे
- १ रांणो भोजराज
- १ रांणो वीसलदेजी
- १ रांणो वीसलजी
- १ रांणो मांनोजी
- १ रांणो सैसमलजो
- १ रांणो सादूळजी
- १ रांणो ड्गरसीजी
- १ रांणो ऊघरणजी
- १ रांणो दोपाली चनांण लखजी
- १ रांणो सूजोजी।

२५. पीढो ६२ वारे सूँराचंद राज कीयो नं चवांण हापी चोरण लीवी। हूंगर ऊपर कोट करायों, जूंने राज कीयो। पछं रायपुर लीवी ने खेड़ा ५२७ कवजे कर नवो कोट कियो। नं सूंराचंद वमायों ने रांणे घणती तळाव खुदायो। हतरी वातां जूंनी सूंराचंद री हुई। पछं संमत १७१२ रा वरस में रावजी श्री बलूजो रा श्रमल में सांचोर री कानूंगो लोलो श्रीघर बार रे कांम नईड कांठा कांनी जावता थो, सो सूराचंद रा राणा देपाल रे बेटा भाई श्राडा फिर कांनूगा ने मार नांखीयों। ने श्रादमी ३ कांम श्राया। लारे बहू सायली सती हुई। ने रावजी गोचर महेलीयो। तिण पछं फेर करणोत दुरगदासजी री सांढीयां घोड़ी करई संमत १७५६ रा मिगसर में लाया। लारे कुंमकरणजी श्राया। तरे सांढीयां दीवी नहीं ने गैर जबां बोलीयों। सो पाछी जीधपुर ने चढ़ गया । ने दूजी वार फोज ले श्राया। साथे गुडा री रांणो ठाकुरसी थी ने फेर सांचोरी रा सिरदार

रै. १२ पीढ़ी तक। २. रास्ता रोक कर मार डाला। ३. ग्रशिष्ट व्यवहार किया। ४. जीषपुर को चले गये।

भोमीया नै चवांण सूरसिंघ वगेरा नै सांचोर रौ कानूगो लोला री पोतरो' सांमदास श्री दरबार सु श्ररज करो। राज फतेसिंघजी प्रधीराजोत श्रठै फौजदार था, तर रांणा सिवराज कंवर वेणीदास श्ररज्या नै टीको दीयौ।

२६. समत १७५७ रा वरस मे माहाराजा जो श्री ग्रजीतसिंघजी माहाराज रा ग्रमल में तर जयां रा ऊंठ २ घोड़ा २ रुपीया २००) वरस १ रा ठेहराया । नै स्राच्द रा गांव दीया। श्रागला स्राच्दां नै परा काढीया सूं श्रागे तो पारकर मुलक में गया था नै हमार थळ रा गांवां में गंगासर नै गंगासर रा गांवां में वैठा है । गांव खावे है । विगत स्राचंद रा गांव रांणा सिवराज रै श्रागे था तिण रो, विगत तफसीलवार:—

| १  | गांव | सूराचंद         | 8 | गाव  | पटेलड़ी         |
|----|------|-----------------|---|------|-----------------|
| १  | 11   | चीखां           | Ę | 11   | कडीयावास        |
| 8  | **   | वांघूडी         | 8 | 11   | तलाचार          |
| Ş  | 11   | हीरावसो         | १ | 11   | बाघूड़ी         |
| Ş  | 17   | कानावेरी        | 8 | "    | <b>सदावाव</b>   |
| १  | 11   | गोठो            | 8 | 22   | लोटोसर          |
| 8  | 11   | डावली           | 8 | 77   | डावाली          |
| ξ  | 11   | वांमणावास       | 8 | 11   | भाकु            |
| १  | 11   | गोळं चारणां रौ  | 8 | 11   | गीड़ा           |
| 8  | 11   | खारीवाव         | 8 | "    | भाटवस           |
| Ş  | "    | वीसीयां वेरी    | १ | 12   | घीगाणी          |
| Ş  | "    | नोड़ी           | 8 | 11   | तेजीयास         |
| \$ | 11   | नोवज            | 8 | 11 . | खेजड़ीयाळी<br>- |
| Ş  | 11   | मेलावस          | १ | **   | साकरीयो         |
| ξ  | 1,-  | डीडावा <b>व</b> | ۶ | 11   | श्राखो          |
| ξ  | 12   | फोगरवो          | 8 | 12   | वेड़ीयो         |
| १  | 11   | रतासरी          | 8 | ,    | न्नाखरीया वाव   |
| Ş  | 77   | <b>चडीवाव</b>   | 8 | 11   | पांडरवेरी       |

१. पीत्र । २. महाराजा को देने निरिचत किए। ३. गगासर के गांवों में रहते हैं।
४. गांवो का उपसोग करते हैं।

| १   | गांव      | मुणावेरी          | १ गांव      | भोजीया बेरी              |
|-----|-----------|-------------------|-------------|--------------------------|
| १   | "         | मंडारीयो '        | ٧ ,,        | जे जोया वाव              |
| १   | 27        | तारीसरो           | ٠,,         | मूदलुङ                   |
| १   | 27        | श्रासुभूपो        | 8 "         | <b>अां</b> मटकुई         |
| Ş   | 78        | सुवागो चारणां री  | ۲ ,,        | कुतर कुवो                |
| Ş   | **        | ग्ररठो            | ٧,          | वाखासर                   |
| 8   | ,,        | चोटील             | 8 11        | तड़लो                    |
| 8   | <b>11</b> | मेगावी            | ٧ ,,        | गगासरो                   |
| १   | "         | मासी              | ٧ ,,        | रेवारी होरा वेरी         |
| १   | 11        | चीतरड़ी           | ξ ,,        | मोठड़ी                   |
| - 8 | 11        | बारो              | ٧ ,,        | घूढावो                   |
| 2   | 11        | ऊणहड़ो            | ٧ ,,        | वांसरली                  |
| १   | **        | मांदुड़ी          | ٤ ,,        | सगर वाव                  |
| 8   | "         | वोहली             | <b>१</b> ,, | हैमावाव                  |
| १   | 7)        | श्रोगाली          | ξ ,,        | गोहली                    |
| १   | 22        | गंगाकुवो          | ę ,,        | कूभोय <b>ी</b>           |
| 8   | **        | पोथावे री         | ٧ ,,        | गाडलोऊ                   |
| 8   | "         | सूरावाव           | <b>?</b> ,, | <b>खांमराई</b>           |
| 8   | 11        | चीपड़ मेड़ी       | ξ ,,        | वांमटोयो                 |
| 8   | 23        | भूहेरो            | ξ "         | सांमी री वेरी            |
| ş   | **        | रंगाऊली           | ٠, ۶        | सीमारड़ी                 |
| 8   | "         | सातो चारणां रौ    | ۱۱ ۶        | <b>खळहळी</b> ऊ           |
| 8   | "         | भ्ररठी            | ₹ "         | चालकनी                   |
| १   | 12        | मांडणावस          | ξ ,,        | ग्राकली                  |
| ક   | "         | <b>सूटो</b> झो    | १ "         | मेहाजाजीऊ                |
| 3   | 11        | फागलीयी           | ₹ "         | काटोयो                   |
| 8   | -         | सीणाणीयौ          | 8 "         | सेड़वो                   |
| 8   |           | पनोरीयो           | ξ ,,        | भूपार                    |
| ş   |           | मांटुड़ी          | ٧,,         | बांमण्ड                  |
| 8   |           | नीगणांणी          | <b>?</b> ,, | कोलीयोहर                 |
| Ş   | "         | वाळदड़ी<br>डूंगरो | <b>9</b> 11 | मूहदाड़ा<br>ग्रड़वाळे सर |
| S   | , ,,      | જુ <b>પ</b> રા    | ξ "         | अर्थाळ यर                |
|     |           |                   |             |                          |

# मारवाड़ रा परगनां री विगत

| 8        | गांव | कोलीयांणो        | ٤ | गांव       | रोहलो मालांणी    |
|----------|------|------------------|---|------------|------------------|
| 8        | "    | वुहल             | १ | "          | जूडण             |
| \$       | 11   | ऊणहड़ी           | 8 | 29         | <br>सुटाकुई      |
| 8        | 1)   | हदवो             | ş | 11         | सेसाऊवो          |
| 8        | **   | स्त्रंदा वेरी    | 8 | "          | चीभड़ो           |
| 8        | "    | भेखडी            | 8 | <b>3</b> 7 | -<br>चमली        |
| Ş        | "    | मांणकी मालांणी   | 8 | 17         | वीसलकुवो         |
| १        | "    | गोगावेरी         | 8 | "          | सेहणो            |
| 8        | ,,   | पांणाली          | 8 | "          | रायोतसर          |
| 8        | 1)   | वीराऊवो          | 8 | "          | गूदी             |
| Ś        | "    | हाली वावड़ी      | 8 | "          | साहारलो          |
| 8        | 12   | लाखा वास         | 8 | "          | राऊवसर           |
| १        | 11   | सीहमूल           | १ | 11         | हरपालीयासर       |
| १        | "    | बांभणलो          | 8 | "          | गुदाहर           |
| 8        | "    | साऊ              | 8 | 11         | सोनारड़ी         |
| 8        | 1,   | गीघड़ा कुवो      | ٤ | 11         | केकड़            |
| १        | 27   | राजऊवो           | १ | 12         | चपा वेरी         |
| 8        | 11   | सालाहर           | 8 | 11         | मलांगी           |
| Ş        | 11   | हेकज             | १ | "          | भाऊड़ी           |
| 8        | 1)   | वरणासर           | 8 | 11         | वाचलो            |
| Ş        | "    | वीसासर           | 8 | "          | पावू वेरी        |
| १        | **   | पुजाहर           | १ | 12         | श्रांकली         |
| १        | 11   | साहाऊ            | 8 | "          | जाखड़            |
| 8        | 11   | रोहलो            | 8 | 12         | श्रालेठी         |
| 8        | 11   | वांभीणरु         | 8 | "          | भ्रगडावी         |
| 8        | 11   | कोजो             | 8 | 11         | <b>कुं</b> ड कुई |
| १        | 11   | घोरीमनो          | 8 | 22         | कागोड़ा          |
| 8        | "    | वागावेरी         | 8 | 17         | चाहली            |
| \$       | 11   | माहालांणी        | 8 | "          | कूभीयो           |
| 8        | 15   | वांक             |   | ,,         | लीणरवाहु         |
| <b>१</b> | 11   | राजूड़ी<br>परमां |   | ,,         | हालु<br>भलगांव   |
| 8        | 11   | पूरसां           | 8 | <b>)</b> 1 | चरागाच           |
|          |      |                  |   |            |                  |

| Ş | ंगांच | ग्रगराळी   | १   | गांव | देहरीयाळी |
|---|-------|------------|-----|------|-----------|
| ξ | 22    | हसतुड़ी    | 8   | 13   | पांसरली   |
| 8 | n     | वरड़ीयो    | 8   | "    | कापड़ीकोट |
| Ş | "     | दूठवा      | 8   | 12   | मूणीयासर  |
| 8 | n     | रांणासर    | 8   | 1,   | गुगड़ी    |
| १ | 11    | कुंभटीयो   | 8   | **   | वीसासर    |
| 8 | 11    | रोलयो      | 8   | "    | हातलो     |
| 8 | 11    | डूंगरीयाळी | . 8 | "    | लूणसर     |
| 8 | 19    | मूळीयांगी  | १   | 57   | जड़फो     |

२७. विगत—इण गांवां मांह सुं परगना सूराचंद मांय सुं गांव बाखासर नै बाखासर रा नीवांण श्वा जिके झागे काळ रा सबब सूं परगनो सांचोर रा झागा पड़ता सो सराई सोढा वगेरे पारकर री मुलक छोड़ता, जिण दिनां बाखा-सर रा भोमीयां डरता थका सीदवाड़ो नै देणां कर नै सिंद में गया। नै सिंद रो मुती वाखासर रेवती नै गांव बाखासर रै ऊपर ध्रमल ऊणां रो थी । सु संमत १६०६ रा बरस में हाकम सीगी रतनराजजी नै ऊकील मुणोयत जीतमलजी नै सांचोर री कांनूगा उत्तमचंद चतुरदास केसरीचंद था सु कांनूगां री बयां सुं नै सूराचंद रा रांणा रा चोपड़ा सुं बाखासर नै बाखासर रा नीवांण चाळीस सुधी आई। हमें बाखासर रा गांवां री ढल हळां दीठ रुपीयां २॥) बाखासर रे गांवां रा श्री सिरकार में भरे। नै श्री दरबार री थांगो बाखासर में उण दिन सुं रेवै। सिंद मे बरस ४० चाळीस तथा ४२ बेंयाळीस रैई सु पाछी श्री खावदां रे शाई।

श्रागला जूना सूराचंद रा धणी पारकर में गया जिका हमार गंगासर रा जागीरदार है नै उत्पां रें ही गांव ३२ बत्तीस कबजे हैं। श्री सिरकार में गीण मरे हैं। मुकरड़े हपीया ठेरे हैं। नै गांव बिनां पटे खावे हैं।

प्रगने सांचोर रा गांवां रा हाल व० संमत १६६२ रा बरस री— १ कसबे सांचोर

रै. जलाशय। २. उनका अधिकार था। ३. बहियें। ४. सहित। ५. महा-राजा। ६. लगान की निश्चित रकम तय की जाती है। ७. गांवों की प्रामदनी बिना पट्टे के खाते हैं।

श्रेक साखीओं । वेरा ७, तळाव छोटा-मोटा १०। जमीन हळवा २२५ तथा २५० तथा ३०० होसी।

# १ गांव श्ररणाव

कोस ७ दिस ऊगवणो । कुवा २, तळाव १। जमी हळवा २०० गांव पटे-लोयो लाटां कूंतां रो।

# १ गांव श्रंगार

दिस आथूणो । कोस २ । वेरी १, तळाव १ । जमी हळवा ६० । चौदरी जीवो, लाटा कूंतां रौ गांव ।

# १ गांव ग्राकोली

कोस ६ दिस उतराघो । वेरो १, तळाव १। जमी हळवा १००। गांव लाटा कूंतां री कोसीटा ऊपर।

# १ गांव आंवली

कोस ४ उतरावी। वेरो १ पांणी पीवै, तळाव १। जमी हळवा १२४। पादरीया जांमण रै गांव।

# १ गांव ईसरलो

कोस १० दिस ग्राथूणो । पादरीया चवांण रजपूत है । गांव दुसाखीयो । पांणी नदी लूणी पीव । हळवा ७५ जमी छै ।

# १ गांव श्रचलपुर

कोस ७ दिस ग्राथूणो । वेरो १ । जमी हळवा १२५ गांव दो पेदघुडा दात-रोडो, मांजरे पड़ीयो छ । पादरीया चवांण छै ।

#### १ गांव श्रंगडावो

दिस भ्राष्ट्रणो कोस १५। जमी हळवा ६० रै भ्रासरै है। चारण नाथा रै पड़ीया नै भ्रागे पारो वाड़ी खेड़ ना।

# १ गांव घरद्यो

वेरांन छै, घरणा दिनां री<sup>४</sup>। कोस १२। दिस ग्राधूणो। दुसाखीयो। नदी लूणी ऊपर मोजे डडेरा माय मांजरे पड़ीयौ छै। हळवा २०।

#### १ गांव श्रलेटी

१. मेवन खरीफ की फसल होती है। २. पश्चिम में । ३. दोनो फसलें होती हैं। ४. समगा ५. यहत दिनों से सुना पढ़ा है।

दिस म्रायूणो । कोस १४ कुंमा सतारा रा नांव री गांव छै। हळवा ५०। १ गांव कीलवा

कोस ३। दिस ग्रायूणो । वेरो १ नै तळाव १। हळवा १२४। लाटा कूंतां री गांव छै। एक साखोयो ।

#### १ गांव किसोरी

कोस १० । दिस श्राथूणी पासे । दुसाखीयो । पांणी नदी में वेरीयां मे पोवं छै । हळवा २०० श्रासरे छै । पादरीया कालमा रजपूत छै ।

#### १ गांव काचेलो

कोस ७ दिस भ्राथूणो । हळवा ४०। पांणी वेरियां रौ पीवै। तळाव १। गांव लाटा कूतां रौ । पादरीया सोलंको छै। हमार चारणां रै सांसण रौ गांव है।

#### १ गांव करोली

कोस ३ दिस उतरादो । वेरा २ तळाव १ । हळवा १२५ आसरै । एक साखीयो । गांव लाटा कूतां रो छै । पादरीया सोळंकी छै ।

# १ गांव कीरावड़ो

उतरादो, कोस ७। वेरो १ जमी हळवा ७०। एकसाखीयो गांव। जमीयां पर्छ गांव चवाणां रै छै।

#### १ गांव केरीयो

कोस १२ दिस उतरादो । दुसाखीयो गांव । कांपलीया चवांणो री थी । हळवा १५०।

#### १ गांव कांटेल

कोस ५ ऊगवणो। वेरो तळाव १। हळवा ८०। एकसाखीयो गांव। पटेलीया छै।

# १ गांव कुड़ी देवड़ां री

कगवणी कोस ६। वेरी १, तळाव १। हळवा ५०। गांव देवड़ां री छै। गांव जमोणं पर्छ एक साखीयो ।

#### १ गांव कोड़कालमां री

कोस ५ म्रायूणी। वेरो १ तळाव १। हळवा ७० तथा ८० रै म्रासरै छै। गांव एकसाखीयो। ऊघड़ा तथा लाटा कुंतां रौ छै।

१. पश्चिम की श्रोर। २. प्रारम से ही गांव मे एक फसल होती है।

#### १ गांव खासरवी

कोस १३ दिस ग्राथूणी। नदी लूणी ऊपर। दुसाखीयो। पादरीया सोळंकी। लाटा कुंतां रो। हळवा १४० रै ग्रासरे।

#### १ गांव गोलासण

कोस ४ दिस दिखगाद । वेरा २ तळाव १ । हळवा १५० ग्रासरे । एक-साखीयो । गांव लाटा कूंतां री छै ।

#### १ गांव गरढाळी

कोस ३ दिखणाधू। कुवो १ नै तळाव १। हळवा ८० तथा ६० रै श्रासरै होसो। गांव एकसाखीयो। जमो ऊन्नड़ो तथा कुंतां री छै। कालमां पादरीया छै।

#### १ गांव गंगावास

कोस ।। सांचोर री सींव में आयूणो। वेरो १ एक तृळाव १ एक। जमी हळवा ३० तथा ४५। एकसाखीयो लाटा कूंतां री।

# १ गांव गजीफीकी

कोस १ दिस धाथूणो । गांव दुसाखीयो । हळवा २०० रै धासरै। नही लूणी । चवांण पादरीया कदीमी छै । लाटां सरै छै ।

#### १ गांव गांधव

कोस १० म्राथूणो पासे उतराद नदी लूणो ऊपर दुसाखीयो। लाटा कूंता री छै। राठौड़ विजैसिघ देवीया री छै। हळवा ५०। सो हमार संमत १८६२ राव समैजा सा० बाहादुर मालांणी वाळां नै दीरायो नै जमा भरै नहीं ।

#### १ गांव गड़ासो

कोस १४ उतरादो सांमो<sup>3</sup> । दुसाखीयो । नदी लूग्गी ऊपर छै । पटैलीयो । हळवा २००।

#### १ गांव गोमी

कोस १० आथूणो । पाये नदी लूणो । सांसगा चारणां मयारी छै । राव श्री बरजांगजा रो दत्त दीयोड़ो छै । समत १५३२ मे । हळवा ३० तथा ३५ । १ गांव चजीरो

# १. पादरिया चहुवान प्राचीन समय से ही रहते हैं। २. सरकार को रकम नहीं देते। ३. उत्तर की ग्रोर।

कोस ६ आथूणो । पांणी वेरीयां रौ पीवै । हळवा ४० आसरै । लाटा कूतां रौ गांव । एकसाखीयो । पटेलीयो गांव छै ।

#### १ गांव चीतलवांणो

कोस १० उतरादो । दुसाखोयो । नदी ऊपर लाटा कूंतां रौ, पटैलीयो । हळवा ५०। बसती पटेलां रो तिरासूं पटेलोयो ।

#### १ गांव चारणीव

कोस ११ उतराघो । दुसाखीयो । नदी ऊपर । हळवा ३०। लाटा कूंतां रो। पादरीया चवांण छै ।

#### १ गांव चोरा

कोस १० उतराद सांमो। वेरो १, तळाव १ लाटा कूंतां री। हळवा ७० मासरे। साख १ नीपजे।

#### १ गांव जांणवी

दिस भ्राथूणी । नदी लूणी ऊपर । दुसाखीयो । लाटा कूतां रौ । हळवा ७०। कोस १०।

#### १ गांव जीजासण

कोस १॥ लगुणो । वेरी १ तळाव १ । एकसाखीयो लाटा कूंतां रौ ।

#### १ गांव जीखेल

कोस ५ उतरादो । वेरो १ तळाव १ । एकसाखीयो । लाटा कूंतां शै । पादरीया चवांणां रो । हळवा ६० ।

#### १ गांव भाव

कोस १३ उतरादो । दुसाखीयो । नदी सूकड़ी ऊपर कोसीटा घणा हुनै। । पादरीया चवांण छै । हळवा ७० श्रासरै जमी छै।

#### १ गांव भेरोल

कोस १० उगूण-उतराद छैं। वेरो १ तळाव १। हळवा ४०। सांसण चारण खिड़ीयां री छै। दत्त बीहारीयां री दीयोड़ी। अबार गांव खालसै छै।

रै. पटेलो की बस्ती है इसलिये पटेलिया कहलाता है। २. सूकड़ी नदी के किनारे सिंचाई के लिये सुंए काफी हैं। २. उत्तर-पूर्व में है। ४. खिड़िया जाति के चारगो के सांसण का गांव है।

#### १ गांव तुटड़ो

कोस म उतराद नै। वेरो १ पादरीया बीरांमणा। लाटा कूंतां री। हळवा म्हा

# १ गांव जोडादर

कोस १७ म्राथूणो । दुसाखीयो । नदी लूणी ऊपर । हळवा ६० । ववीचा चवांगा छै । जमा ऊदड़ो देवे छै । पादरीया चवांण छै । माहाराज श्री गर्जासघजी री वार में ववीचा चवांण वीरमदे नै जमा बांद नै दीयो ।

#### १ गांव जाडवो

म्राथूणो दिस उतरादो। कुंभावतां रो गांव छै। घणा दिनां रो वेरांन छै। हळवा ४० म्रासरे छै।

#### १ गांव डंभाल

कोस ३ दिस म्राथूणो । हळवा १०० म्रासरै । पादरीया सोळंकी । एक-साखीयो । लाटा कुंता रो छै ।

# १ गांव डंडोसण

कोस ६ म्राथूणो । पांणी वेरां रौ पीवे । तळाव १ । हळवा ६० । एक-साखीयो । लाटा कूंतां रौ हुवे ।

#### १ गांव डाभल

कोस ५ उतरादो । कुवा २ तळाव १ । हळवा ६० ग्रासरै । एकसाखीयो लाटा कूंतां री छै ।

#### १ गांव डीघोप

कोस १० ग्राथूणी । नदी लूणी ऊपर । दुसाखीयो । हळवा १५० ग्रासरै । पादरीया गूजर छै ।

#### १ गांव डेढरो

कोस १२ श्राथूणो । दुसाखीयो । नदी लूणी ऊपर । हळवा ५० श्रासरै । गांव जमीयो छै, चवांण गंगोईदास भूपत रो छै ।

#### १ गांव हेडवो

कोस ६ उतराद सांमो । वेरो १ तळाव १ । हळवा ५० रै श्रासरै । इक-साखीयो लाटा कूंतां रौ ।

१. एक निद्वित रकम गाव के लगान के रूप में दी जाती है। २. सूना पड़ा हुआ है।

#### १ गांव डांगरो ं

कोस ४। वेरो १ तळाव १। हळवा ४० जमी। पादरीया सोलंखीयां री छै। श्रेकसाखीयो।

#### १ गांव तीतरोल

कोस १२ उतरादो । बेरो १ तळाव १ । हळवा ६० रै श्रासरै । लाटा कूंतां रो । पटेलां रो गांव छै ।

#### १ गांव तांवड़ो

कोस १५। वेरो १ तळाव १। श्रेकसाखीयो जमी हळवा ५० तथा ६० रै श्रासरै। विरांमण पादरीया छै। उदक री गांव छै।

#### १ गांव दाघलो

कोस ४ । वेरो १ तळाव १ । जमी हळवा ४० तथा ४० आसरै होसी । पादरीया कालमा रजपूत । गांव एकसाखीयो छै ।

# १ गांव दघुड़ो

कोस ६ श्रायूगो । वेरो १ पादरीया पड़ीयार रजपूत छै । जमी हळवा ३० श्रासरै । हमार श्रचळपुर मांजरै पड़ीयो छै । गांव श्रेकसाखियो ।

#### १ गांव दांतीया

कोस द ग्राथूणो । हळवा ५० ग्रासरै छै। पादरीया परमार छै। श्रेक-पाखियो गांव छं। लाटा कूंतां रो छै। पांणी वेरीयां रो पीवै छै।

#### १ गांव दीलोदर

कोस १६ प्राथूणो। श्रेकसाखीयो। नांव भाटकी मांजरै पड़ीयो छै। हळवा ३० रै प्रासरे जमी खडीजे छैं। वाटकी वाळा।

#### १ गांव रूठवां

कीस १५ ग्राथूणो । ग्राथूण में कुंभावतां री गांव । दुसाखियो । हळवा २०० ग्रासरे छै ।

# १ गांव घमांणो

कोस ३। वेरो १ तळाव १। जमी हळवा ५० तथा ६० रे श्रासरै छै। गांव लाटा कूंतां री एकसाखियो।

रै. दान में दिया हुआ गांव। २. अभी अचलपुरा में सूना गाव है। ३. जमीन में खेती होती है।

#### १ गांव घाणतो

कोस ५ उगूगो । हळवा ८० रै आसरै । वेरो १ तळाव १। लाटा कूंतां री गांव पटेलीयो । साख एक नीपजे ।

#### १ गांव घुडवां

कोस ४ म्राथूणो । हळवा ३५ म्रासरे । वेरो १ तळाव १ । एकसाखियो लाटा कूतां रो । पादरीया विरांमण छै ।

# १ गांव घरणावस

कोस १४ उतरादो । सांसण चारण वणसूर, दत्त बीहारीयां रै दीयोड़ी छै। घणा दिनां रो नदी सूकड़ी भ्रावे छै। हळवा ५० भ्रासरै छै। गांव लाटा कूतां री दुसाखीयो छै।

# १ गांव जांगोलड़ी

कोस ४ उगूणो । वेरो १ तळाव १ । जमी हळता ७० तथा ७५ म्रासरै छै । गांव लाटा कूंतां रो । एकसाखियो । बसती पटेलां री ।

# १ गांव जळघरी

कोस १३ नदी लूणी ऊपरंगांव । दुसाखीयो । लाटा कूंतां रौ । पादरीया चवांण छै । हळवा ५० ग्रासरं।

#### १ गांव पुर

कोस ५ उगूणो । वेरा दोय तळाव दोय । हळवा २०० म्नासरे । गांव एक-साखीयो । भणी चवांणे ।

#### १ गांव पांनलो

कोस ७ ऊगूणो । वेरा दोय, तळाव दोय । गांव एकसाखीयो छै । हळवा ७० तथा ७५ ग्रासरै । घणी देवड़ा ।

#### १ गांव पाड्पूरी

कोस २ दिखणादो । तळाव एक वेरा २। हळवा ४० ग्रासरे। लाटा कूतां री गांव एकसाखीयो।

#### १ गांव पलाघर

कोस ४ दिखणादो । वेरो एक तळाव एक । हळवा १०० म्रासरै । पादरीया देवडा छै । गांव एकसाखीयो ।

१. एक फसल पैदा होती है। २. गांव चहुवानों को जागीर का है। ३. दक्षिण की ग्रोर।

#### १ गांव पालड़ी सोळंखीयां री

कोस ३। वेरो एक तळाव एक । हळवा ५० तथा ६० आसरै है । गांव एकसाखीयो । ऊघड़ीया चवांणां री गांव छै ।

# १ गांव शालड़ी देवड़ां री

कोस ७ । कुवो एक तळाव एक । गांव एकसाखीयो । उगूणो । जमी हळवा ७० श्रासरे ।

#### १ गांव परावा

कोस प उतरादो । नै पांणी कुवा रौ पीवै । एकसाखीयो गांव । पादरीया चवांण घणी छै । हळवा ६० तथा ७० आसरै छै ।

#### १ गांव पादरड़ो

कोस १,२ उतरादो। पांणी कुवा रौ पीवै। हळवा ३० श्रासरै। पादरीया सिलोरा रजपूत छै। गांव एकसाखीयो।

#### १ गांव वगसड़ी

कोस ७ म्रायूगो । पांणी वेरीयां पीवै । एकसाखीयो । पादरीया भाट छै । हळवा ३० म्रासरे ।

#### १ गांव फारणो

्जगूणो कोस २। तळाव १ कुवो १। हळवा ६० रै श्रासरे छै। गांव लाटा कूतां रो। एकसाखीयो।

# १ गांव बावड़ लो

कोस ५ श्राथूणो । पांणी वेरीयां उं पीवं । एकसाखायो । पादरीया सोळं खी व्राव्या छ ।

# १ गांव वालेरा

कोस १४ आयूणो । दुसाखीयो छै । बिरांमणां रौ । हळवा ४० तथा ६० आसरै छै । मोरांणे रा रुपीया ४॥। ८) भरै ।

# १ गांव सड़वल

कोस ५ श्रायूणो । कूदो १ नै तळाव १ । हळवा ६० तथा ७० आसरी। गांव एकसाखीयो ।

लगभग। २. वेरियां (छोटे कुए) से । ३. राजपूतों की एक शाखा।

#### १ गांव भांदरूण वांभीयां री

कोस १०, नदी लूगी ऊपरे । श्राथूग नूं । दुसाखीयो । पादरीया सोलंखी छै । हळवा ५० तथा ६० श्रासरे छै ।

#### १ गांव सवां ए

कोस १३ म्राथूणो । पांणी वेरां री पीवे । पादरीया परमार छं। हळवा ४० तथा ६० म्रासरे । गांव एकसाखीयो ।

#### १ गांव चाटकी

कोस १४ पांणो तळाव रौ पीवै । हळवा ७० तथा ८० ग्रंदाज । पादरीया सोलंखी रजपूत छै । बसंरा ६० २२५) हमेसां ऊघरै छै ।

# १ गांव भवातड़ो

कोस १७ । दुसाखीयो । नदी लूणी ऊपरै । हळवा ३० तया ४० म्रंदाज । मुकातो ऊघावे छै ।

#### १ गांव भदरुड पालावास

कोस १२ उतरादै। कुवो १ तळाव १। हळवा १५०। एकसाखीयो, लाटा कृंतां रो।

# १ गांव मालवाड़ो

कोस द उतरादो। कुवो १ हळवा ४० तथा ५० ग्रासरै। गांव पटेलोयो<sup>3</sup>। एकसाखियो छै।

#### १ गांव मूजी

कोस १२ दिस जतराद नै। कुवो १। हळवा ४० तथा ५० छासरै। गांव वसती पटेलां रो। एकसाखीयो छै।

#### १ गांव मिपाल

कोस ७ दिखण नै। कुवो १ नै तळाव १। हळवा ५० तथा ६०। वलादार रा चर्वाण छे। जठै जमां ऊगी देवें छे।

#### १ गांव मेलाप

कोस १४ उतराद ने । दुसाखीयो । नदी लूगी ऊपर । हळवा ४०० रें आसरे । लाटा कूंतां रो । वसती पटेलीयो ।

१. लगान के रूप में वसूल होते हैं। २. उत्तर विशा की घोर। ३. पटेली की घायादी वाला।

#### १ गांव मंडाळी

कोस १४ ग्रायूंणी । दोय साषीयो । हळवा ६० ग्रासरै । वावेचा चवांण तेजमाल दुरजणसिंघोत छै । माहाराज श्री गजसिंघजी रा श्रमल में दिरीजियो छै ।

#### १ गांव मरठवो

कोस ११ माथूणो । नदी लूणी ऊपर गांव । दुसाखीयो । लाटा कूंतां री । पादरीया पड़ीयार रजपूत छै । हळवा २५ ।

#### १ गांव मेडो

कोस ११ ग्राथूंणो । नदी ऊपर । गांव दुसाखीयो । लाटा कूंतां री । पादरीया राठोड़ छै । हळवा ५० ग्रंदाज ।

# १ गांव स्ंघाऊ

कोस ३ ऊगवणो़। कुवो १ तळाव १। हळवा ७० तथा ८० झासरै। गांव दुसाखीयो। पादरीया जोजा रजपूत छै। गांव लाटा कूंतां रो।

# १ गांव रतोड़ो

कोस ११ मार्थूणो । नदी ऊपर गांव छै । हळवा ७० तथा ८० म्रासरै छै । पादरीया रजपूत राठौड़ छै ।

#### १ गांव रड़वल

कोस १७ दुसाखीयो। गांव भवात हे में पड़ीयो छैं। बेरो न पड़ी छैं। नंदी लूणी ऊपर हळवा १०० रै ग्रासरे छै।

#### १ गाव रणोदर

कोस १४ उतराद नै, नदी लूणी ऊपर । दुसाखीयो । लाटा कूंतां री गांव । वसती पटेलां री । हळवा १२५ श्रासरे ।

# १ गांव ठालड़ी

कोस २ उगुणो। हळवा ४० तथा ५० ग्रंदाज। कुवो १, तळाव १। गांव एकसाखीयो। पादरीया गोयल रजपूत छै।

#### १ गांव लीपादरो

कोस १० उगूणो । कुवो १, तळाव १। एकसाखीयो गांव। जमी हळवा ५० रे श्रासरे।

रे. गर्जासहजी के अविकार के समय में दिया गया। २. भावत है ग्राम के शामिल ला दिया गया है। १. पूरा पता नहीं लग सका है।

#### १ गांव लूणो पासण

कोस ५ उगूणो। हळवा ५० तथा ६० ग्रंदाज। कुवो १ तळाव १। गांव एकसाखीयो छै। सांसण' चारण सेसजी नुं, संमत १६९१ मे राव बलूजी दीयो। १ गांव बलांणो

कोस ७ ऊगवण नै कुवो १ नै तळाव १ । हळवा ४० तथा ५० म्नासरं। लाटा कूंतां री गांव छै। एकसाखीयो ।

#### १ गांव वासण

कोस ४ म्राथूण नै। कूवो १ तळाव १। हळवा ६० तथा ७० म्रासरे। पादरीया चवांण। एकसाखीयो। लाटा कूंतां रो छै।

# १ गांव चांचवाडो

कोस ७ म्राथूण नै। गोयलां नी। पांग्गी वेरीयां ऊं पीवं। गांव इकसाखीयो। ऊदडी़ जमी चुकावें छंै। हळवा २०० म्रासरें छै।

# १ गांव वेसालां

कोस ६ म्राथूणी । हळवा २० तथा २५ । पांणी कुँई सूँ पीवै । इकसाखीयो । चवांणां रो छै । जमा ऊदड़ा चूके ।

# १ गांव वांक

कोस ६ ग्राथूणो । पांणी कुई सुं पीव । इकसाखीयो छै । हळवा ५० तथा ६० । पादरीया परमार छै । ऊदड़ीयो कूंतो छै ।

# १ गांव वासणी देवड़ां री

कोस १० उगूण नै । कूवो १ तळाव १ । हळवा ५० ग्रासरै छे । गांव ग्रेक-साखीयो छै । लाटा कूंतां रौ छै ।

# १ गांव वीहोल

कोस ७ दिखणादो<sup>3</sup> । ग्रेकसाखीयो । कुवो १ तळाव १ । हळवा १५० रै ग्रासरे छैं। गांव लाटा कूंतां रो छैं।

#### १ गांव वरणवो

कोस १२ भ्रायूण नै लूणो ऊपर । दुसाखीयो । लाटा कू तां री गांव छै। हळवा ५० तथा ६० भ्रासरै । पादरीया सोलंकी रजपूत छै।

१. दान में दिया हुन्रा ग्राम। २. एक साथ बंधी हुई रकम लगान के रूप में देते १. दक्षिण की भीर।

#### १ गांव बड़सम

कोस २ दिखणाद नुं। हळवा ४० तथा ६०। कुवो १। इकसाखीयो। गांव लाटा कूंतां रो। तथा ऊदडो करें छै। हवाले जरड़ीया फतेखां रे छै। १ गांव वरणपूरी

कोस १२ उतरादो । हळवा २४ तथा ३० रै श्रासरै । कुंवो १, तळाव १, गांव इकसाखीयो । लाटा कूंतां रो गांव । पटेलीयो गांव छै ।

# १ गांव वीराऊ

, कोस १८ आधूण नै। घरणा दिनां री बेरो न छै। हळवा ४० आसरै। कापलीयां री खेड़ो छै।

# १ गांव वोड़ा

कोस १० उगूण नै। कुवो १ तळाव १। हळवा ४० तथा ४० म्नासरै। इक-साखीयो गांव। लाटा कूंतां रो गांव छं। पटेलां री बसती छै।

#### १ गांव सांगड्वी

कोस ६ उतराद ने। कुवो १ तळाव १ छै। हळवा २० तथा २४ आसरै छै। इकसाख़ीयो लाटा कूंतां री गांव छै। पादरीया ऊमट रजपूत छै।

# १ गांव सेवाडी

कोस ७ ऊतराद नै। कुवो १ तळाव १। हळवा ५० तथा ६०। इक-साखीयो। चहुंवांणां रो।

# १ गांव सीदेपुर

कोस २ उतरादो । कुवो १ तळाव १ । हळवा ६० तथा ७० ग्रासरै । गांव इकसाखोयो । लाटा कूंतां री गांव छै।

#### १ गांव सेहेली

कोस १२ उतरादो । पादरीया चहुवांगा छै । हळवा ४० तथा ६० म्रासरै । गांव इकसाखीयो । ऊदड़ो कूंतां रो गांव छं । तळाव १, कुवो १।

#### १ गांव सातरीयो

कोस १६ उतरादौ । कुई १ तळाव १। पादरीया चहुवांण रजपूत छै। हळवा ३० तथा ३५ घ्रासरै। इकसाखीयो। ऊदड़ीयो छै।

# १ गांव सूरावो

कोस १० उगूण नुं। जस देवड़ां री छै। इक्तसाखीयो। जमां रा रुपीया बरस रा वरस भरे छैं। हळवा १२५ रे श्रासरे छै।

१. लगान के रुपये प्रति वर्ष सरकार को देते हैं।

# १ गांव सीलुं

कोस ७ दिखणादो । तळाव १ कुवो १। हळवा ६० रै श्रासरै। गांव इक-साखीयो । पादरीया चहुवांण छै । लाटा कू तां रौ ।

# १ गांव सरवांणो

कोस द दिखणाद नै । पांणी कुई सुं पीवै । हळवा ३० रै ग्रासरै । पादरीया गोयल रजपूत छै । गांव श्रेकसाखीयो ।

#### १ गांव सखांणी

कोस १० ग्राथूणो। पांणी कुई पोवै। इकसाखियो। लाटा कूंतां रौ। पादरीया परमार रजपूत छै। जमी हळवा १२५।

# १ गांव स्ंतही

कोस १४ म्रायूण नै नदी लूणी ऊपर । दुसाखीयो । पादरीया सोळंको मुकाते वावै । चवांण चुतरसाल नै रावजी श्री वलूजी रा अमल में दीयो । जमी हळवा १२५ तथा १४० म्रासरे ।

#### १ गांव सींलोसण

कोस ११ म्राथूण नै। दुसाखीयो। सांसण चारण खिड़िया मांजणदास नै, न्यारीयां रो दीयो, मलकम्मली सेरदी संमत १६६०।

# १ गांव छूटा कुंई

कोस १६ श्रायूणो । पुरीयां री गांव छै ।

# १ गांव हरीयाळी

कोस ७ उतरादी । कुवो १ तळाव १ । हळवा ७० तथा ५० ग्रासरै । दुसाखीयो । लाटा कूंतां रो गांव । परेजीयो पादरीया चवांण ।

#### १ गांव हडेवर

कोस ३ उगुणो । हळवा ८० तथा ६० ग्रासरै । कुवो १ तळाव १ । इक-साखीयो । लाटा कूंतां रो गांव ।

## १ गांव हातीगांव

कोस १०। दुसाखीयो । श्राथूगो । पांणी वेरी रौ पीवै। नदी लूगी ऊपर। पादरीया चवांण । हळवा १२५ श्रासरै ।

१. मुकाता देकर खेत बोते हैं।

# १ गांव दुनावो

कोस १० उगूणो। पांणी वेरी री पीवै। वेरी १ तळाव १। हळवा ७४। २८. प्रगना सांचोर नै सांचोर रा गांव जुमले गांव ४२, चवांण मोकमसिंघ लालसिंघोत खांप सखरावत चवांणां रै, १८०८।

राव मोकमसिंघ रै गांवां रो विगत-

| १  | कसबे  | सांचोर सायर सुदी        | रेख | ६००००)        |
|----|-------|-------------------------|-----|---------------|
| 8  | गांव  | पाड़पुरौ                | ,,  | 8000)         |
| 8  | गांव  | गगावस                   | 23  | X00)          |
| 8  | गांव  | ईसरोल                   | 11  | 8000)         |
| 8  | गांवः | ध्ररणाय .               | 21  | 8000)         |
| 8  | गांव  | कमालपुरो                | 11  | 8000)         |
| 8  | गांव  | हीड़वाड़ी, खेड़े सूनो " | 37  | १०००)         |
| •  |       | लासड़ी                  | 11  | 8000)         |
| 8  | गांव  | कांटेल, खेड़ो सूनो      | "   | १०००)         |
| \$ | गांव  | घड़सोदो ग्रेभाकीयो      | "   | <b>Хоо</b> о) |
|    | _     |                         |     |               |

१२ गांवां री जमी ऊदड़ी चूकै, गूंजास माफक --

| 4,                                 |            |       |
|------------------------------------|------------|-------|
| १ गांव, रतोड़ी                     | रेख        | 8000) |
| १ गांव पांचलो, त॰ देवड़ा वीरमदे रै | 11         | २०००) |
| १ गांव मीपल, त॰ चवांगा सुजांणसिष   | रे "       | 8000) |
| १ गांव गरढाली, त॰ चवांण जीया       |            |       |
| हसते फकीर                          | n          | ४००)  |
| १ गांव पालड़ी, देवड़ां दे          | **         | ४००)  |
| १ गांव वीरमपुरी                    | 33         | ***** |
| १ गांव तीतरोल                      | <b>;</b> 7 | 6000) |
| १ गांव केरीयो, त॰ कांबलीयां वै     | 79         | 8000) |
| १ गांव डांगरां, त० रा॰ जीवदांन रै  | 19         | २००)  |

8000)

१ गांव मेठो ऊलो रै

१. गांव में धाबादी नहीं। २. पैटावार के धनुसार।

१ गांव तांतड़ी, त॰ बीरांमणां रै रेख १ गांव बगसड़ी १२ जुमले गांव बारै। ११ जमा रा गांव चवांण बावै तिण री जमा ऊदही देवै:--१ गांव दुगवां—चवांण बांकीदास, दोसालीयो, रेख 800) १ गांव वरणवी-चवांण गजसिंघ रै 800) १ गांव खाजरडी-चवांण जैतमाल रै 200) १ गांव जोडादर—चवांण र 800) १ गांव मंडाली—चवांण ईसर रै 200) १ गांव सूतडो-चवांण वाकीदास रै 800) १ गांव गांवव-चवांण सूरजमल देवीदास रांणावत, २००) ४ गांव चवांण राघू परबतसिंघोत रं, विगत-१ गांव वाटकी १ गांव दीलोदर-लेड़ो ऊलो ग्रेंवज घींगपुरो वहो, रेख ४००) 800) १ गांव भवातडो X00) १ गांव वरडवल

88

रु० १४४०) ६ पटा रा गांव

१ गांव श्रांवली—लाटा कुंतां री चवांण सोनसिंघ। गांव ४ तिरासुं गांव ३ ती सोनगरां रा चवां एां रे नांवे। बाकी गांव १ श्रांबली जिएां री अमल दीयौ न छैं। ....रेख 200) क्र

Yoo) २ त० चर्वाण प्रतानीं सघ सूरतिं स्रोत रे रेख

y00) १ गांव जांणठी

200} १ गांव भादरङ्

२ १ गांव पलादर-र० १०००), ग्रमल दीयौ । त० चवांण सिरदारसिंघ माल-देवोत।

१. विधिवत ढंग से श्रधिकार नही दिया गया।

१ गांव पलादर—रु॰ १०००), धमल दीयी । ता॰ चवांण सिरदारसिंव मालदेवोत ।

२ चवांण प्रखेसिघोत, सिरदारसींघोत । ध्रमल नहीं दीयौ ।

१ गांव ची गावी

ह० २०००)

१ गांव बावरलो

£0 3000)

3

१ गांव चोहरांणा ५०००)। भ्रमल न दीयौ। चवांण राजिसघ ईसरदासोत।

१ गांव हारेचो - सांसण सांमी के तेजपुरी, जीवणपुरी, वेज पुरी।

६ जुमले नौ।

४२ पटे चुवांण राव मोकमसिंघ लालसिंघोत नै संमत १८२२ रा श्रासोज में । १८२२ री साख सांवणूं सूं पटो राव जालमसिंघ मोकमसिंघोत काती वद ८ पछे इणां नै दूजो पटो दीयो, सांचोर श्री दरबार तालके।

२६. संमत १७७७ रा मासोज सुद ७ रा मंगळ, प्रगना सांचोर रा गांवां री फरसत।

## २४ गांव खालसा रा-

- १ कसबे साचोर-भ्रेकसाखीयो।
- १ गांव पाड़पुरो-कमालखां बारी बसायी, संमत १७४४।
- १ गांव घड़सो—दुसाखीयो।
- १ गांव गरढाली—इकसाखीयो फकीरां री चौकी।
- १ गांव दांरीयो-इकसाखीयो, पादरीया परमार।
- १ गांव हीडावड़ी—हमार<sup>8</sup> हवाला में, वग पादरीया ।
- १ गांव मीलाप-इकसाखीयो, भोमीया चवांण।
- १ गांव तांतडी, -इकसाखीयो, दादरीया बीरांमण।
- १ गांव तीतरोल-इकसाखीयो, भोमीया राठौड़।
- १ गांव डांगावास—इकसाखीयो, भोमोया राठीड ।
- १ गांव ईरावड़ी-इकसाखीयो।
- १ गांव वांक—इकसाखीयो, पादरीया परमार।
- १ गांव पलाघर—इकसाखीयो, पादरीया।

रै. स्वामी। २. अन्य, दूसरा। ३. अभी।

```
१ गांव लाचड़ी-इकसाखीयो, खालसे।
१ गांव वेणपुरी-खेड़ो सूनो।
१ गांव जांणवी।
१ गांव कांटेल-भोमीया देवड़ा।
१ गांव पालड़ी-भोमीया देवड़ा।
१ गांव पांचलो-भोमीया देवडा।
१ गांव बगसड़ी-चोकी भाटां री।
१ गांव लीपादड़ो।
१ गांव मेडो-दुसाखीयो।
१ गांव गंगावस—सांचोर सूं कोस १। इकसाखीयो।
२४
३०. १० वावेचा चवांणां रै जमा, फीजबळ गूंजास माफक लागे-
      १ गांव स्ंतड़ो-मनोर सतावत । दुसाखीयो ।
      १ गांव जोड़ाघर—चवांण मलुवो वीकमसिघोत।
      १ गांव मंडाली—नाथावत नै।
      २ गांव वरणावो—खासर बीरांमण पचांण नै। दुसाखीयो।
      १ गांव दूठवो — चवांण वेणीदास सिवराजीत नै।
     ४ गांव ४ चवांगा भोजराज परवतसिघोत-
           १ वाटकी १ दीलोदर १ भवातड़ो १ रडवल
     8
१ गांव मांघव, गुढा रा—रांणा सा पठांखांन ने, जमां सिरकार में भरे।
३१. ३३ राव सैसमल कंवर भातसिंघ त० गांव-
                                      १ भडवळ
१ अगार
                  १ सिघपुर
                                     १, कालवां
१ चजार
                  १ मालवाड़ी
                                     १- वेचीपाड़ी
                  १- सीलं
 १ घूडवो
                                     १ रुगासु च० नारखां
 १ श्रचळपुर गुड़ो
                  १ वेचीपाड़ी
                                     १, सोहोतांणो
 १ वासणी देवड़ां री १ जलघरा
                                     १ सातरीयो
              १ वेसाला
 १ रणोदर
```

१. अभी । २. फीज के निमित्त लिया जाने वाला कर विशेष।

```
१ नागोलड़ी
                     १ की सुंसी-
                                          १ सेवाड़ी
                      १ कुडो देवड़ां री
                                          १ मूळो चवांणां री
    १ गांव कारणा
                                          १ डीभोग
                      १ डेडरी
    १ चीतलवांणी
                      १ होतीगांव
                                          १ पालड़ी सोलंकीयां री
    १ पुर
                                          १ सुरवो देवड़ां शै
                       १ चोढां
    १ डंभाळ
  ३३ जुमले गांव तेतीस, राव सैसमल रै पटा रा, विगत ऊपर लिखी है।
    ३२. ५५ पटायतां नै तथा चारणां नै, गांवां री विगत-
२ चुवांगा मानसिंघ मुंकनसिंघोत फतैसिंघोत नै पटो श्रीहजूर सुं इनायत हुवी।
    १ गांव अरणाय इकसाखीयो।
    १ गांव गलीको दुसाखीयो।
    2
    १ गांव आकोली चांपावत सुरतसिंघ ने श्री हजूर सुं त० (वी) करी।
    २ माटी सूरतिंधव नारखांनोत ने श्रीहजूर त० चाकरी, विगत--
                                  १ गांव मेलावस
         १ गांव बलांणी
    ६ चवांण सूरसिंघ वेग्गीदासीत नै सांचीर तालके वीमरो फीजदार
      करोली--
          १ करोली
                                      १ घमांणो
          १ घांणतो
                                      १ हातर
          १ डावली
                                      १ चरटवो
         Ę
   -२ चवांण सूजो सूरतिसघोत नै सांचोर त० (वी) करी-
          १ हरीयाळी
                                     १ भर कुवो
     १ सिरदारसिंघ मालदेवीत रै गांव वीरील।
    २ चवांण सिवदांन फतेंसिघोत नै-
          १ जाखेल
                                    १ डेडवो
    ४ राठौड़ करणसिंघ विजेसिघोत रै-
                                    १ सरवांगो
          १ जाब
           १ सेहेली
                                    १ भादसुइ ।
```

```
२ भाटी ग्रमर केसवदास नुं गांव-
```

१ गांव दादलोत १ गांव वासणी।

३ जोघा दुरजणसिंघ सबळसिंघोत नै-

१ गांव भादरुडी १ गांव चोरां १ गांव म्रांबलीयां

**१ चवांण नारखां लाडखांनोत—गांव गोलास।** 

३ चवांण भ्रनोपसिंघ सांवळदासोत रै-

१ गांव बालेरा १ गांव केरीयो १ गांव रतोड़ो।

₹

- १ चवांण मूर्णासघ गिरघरदास—जोटड़ो वीरांमणां री।
- १ फेरडीया मांनलां मेगो डोसावत नै-गांव वड्सम ।
- १ सांमी जैतपुरी नरपुरी रा चेला रै—गांव हारेछो। माहाराजाजी श्री श्रजीतसिंघजी दीयो, १७६०।
- १ चारण रूपदेजी सुंतले गांव का चोलो जात रा मेंगु नै १७६२ रा वरस मे दीयौ, माहाराजाजी श्री ध्रजीतसिंघजी री वखत में।
  - १ चवांण जीवरा केसरीसिघीत।
  - १ चवांण सोभो भीरावत नै गांव ईसरोल। दुसाखीयो।
  - १ चवांण गोरधन नरहरदासोत, गांव परावां।
  - २३. ६ गांव सांसण चारणां रा—
    - १ गांव गोभी—चारण भींया नुं।
    - १ गांव जेरोल—चारण खिड़ीया।
    - १ गांव सीलोसण—चारण खिड़ीया।
    - १ गांव भ्रमडावो-रोड़ीयां रौ।
    - १ गांव लूणीयास —चारण मेगु नै
    - १ गांव ढाडोसण ।
    - १ गांव घरणावस-वणसूरां रै।
    - १ गांव पादरणी—वणसूरां रै।
    - १ गांव भोणा-चवाणां रै।

३४. प्रगना सांचोर रै गांवां री फिरसत हमार इणां बरसां में बसता तथा वेंकरां, ने तिणां री विगत।

१७ खालसा रा-

१ कसवो सांचोर— इकसाखीयो कचेड़ी भोम जेरडोयां नै जमो वेरो १ वेरो १ तळाव ४।

१ गांव गंगावास— खेड़ो सूनो । वेरो १, जमीं सांचीर रा लोक खड़ै।

१ गांव पथूड़ा— खेड़ो सूनो। गांव दुघाउ नै लूणी पावस चे जमी दोनां गांवां में दवीर।

१३ खास हवाला ता०-

पांव केरीयो—दुसाखीयो, रेख ४०००) नै केरीया रा गांव।

१ गांव केरीयो, दुसाखीयो।

१ , वीरावो।

१ " हालीया बावड़ी।

१ , स्टाक्ई।

१ ,, कुड़कुई।

१ "मेघाबी।

१ "कापलोकोट।

5

इतरा गांव मालांणी मे गयां -

१ गांव श्रांटली।

१ ,, पोणाली।

१ "जांबह।

१ "वेरी।

४

१ गांव गोलासण— इकसाखीयो । वेरो १, तळाव १ । रेख रुपीया १०००) ।

१. पिछले कुछ वर्षों में। २ दोनों गांवों की सीमा में इसकी जमीन दव गई।

- १ गांव मेटोदो इकसाखीयो । रेल प्रायां । पारवाडीया तथा गोलासण, भड़वळ, कमाल-पुरो, फीलवाखेड़े पादरीया राठौड़ां री भोम ।
- १ गांव श्ररणाय—
   दुसाखीयो । वेरा २ तळाव १ । जमी मोकळी हळवा २०० । तगीर, चहुवांणां रे पाछौ लिखीज गयौ । कदीम मुजब हाल—
- १ गांव भेरोल—
  कदीम सांसण सो चारण आईदांन रांमसरण हुवी १११० में तर संमत
  १६११ सुं खालसे। सो भ्री गांम विहारी गजनीखां री दत्त पायी खिडिये
  चेले १६५४ रा फागण सुद द।
- १ गांव हीड़वाड़ा— पादरीया विरांमणां रै। इकसाखीयो गांव।
- १३ जुमले गांव १३ है।
  - १ गांव भ्रेक सिरकारी जोड में प्रतापपुरी बसायी। सांचोर री सींव में। बसती घर ३०। संमत १९३९ रा वरस में वेरी १ खुदायो। जमीं जोड री खड़ै।
- १७ जुमले गांव १७।
- ३५. ५६ गांवां री जमीं ऊदड़ी लागै-
  - ५ गांव ५ री तौ श्रेक रीत-
  - १ गांव गरढाली— ' श्रेकसाखीयो। वेरो १ तळाव १। फकीर रै मांनसा सा पीर पसात-मारी र बेटां री चोकी कुं० ३ कोस ३।
  - १ गांव सरची एां इकसाखीयो। पादरीया परमारां नै गांव रां एावाव वाळां रै जुम्मे क० १०।
  - १ गांव मीपाल— इकसाखीयो । वेरो १ तळाव १ । चवांगा नारणसिंघ मलूसिंघ रै जुमे । कोस ७ ।

१. देहात हुआ।

```
१ गांव डांगरा—
इकसाखीयो । कोस ५ । राठौड़ भोजराजोत रै जुमै ।
```

१ गांव तीतरोल— इकसाखीयो । राठौड मोबतसिंघ मेघसिघोत रं।

प्र जुमले विगत पासे गांवां री-

११ देवड़ां रा गांव -

७ देवड़ा रूपिसघ ग्रमरिसघ रै हिंदूसींघ वनरार।

३ देवड़ा रूपसिंघ रै।

१ पीचलो १ नांनोल १ कुड़ी, संगरांम रै।

३ इकसाखीया।

१ पालड़ी देवड़ां री— श्रवैसिंघ देवड़ो श्रमरसिंघोत रै।

१ कटोल— देवड़ा हिंदुसिंघ रांमसिंघोत रै। कोस ४।

२ खेड़ा सूना मांजरे— १ वणेदेव, १ वालेर।

३ देवड़ा पेमसिंघ कीलांणसिंघोत, सबळसिंघ, ठाकुरसिंघोत रै जुमे ३।

१ सुरावो— दुसाखीयो । वेरो १ तळाव १ । कोस १० ।

१ दुगावी--देवड़ा सबळसिंघ रै। कोस १०।

१ दुघड़— खेड़ो सूनो।

₹

१ देवड़ा प्रतापिंच रै— गांव वासण, खेड़ो सूनो ।

११ जुमले गांव इगीयारे री हाल।

३५ नईड़ कांठा रा गांव, सूराचंद रा खेड़ा मांयला। नाडोला चवांणां रे जुमे, भाईवंटा में रांणा सिवराज नै महाराज श्री धजीतसिंवजी दिया। ६ रांणा मलु सुजांणसिंघ केसरीसिंघ सिरदारसिंघीत रै।

- १ गांव सूराचंद— दुसाखीयो । ग्राथ्ंणो कोस १३।
- १ गांव खेजड़ीयाळी— दुसाखियो। आयुरा कोस १५।
- १ गांव नीवज— श्राथूंणो कोस १२। चवांण गुलावसिंघ मूळसिंघोत रै जुमे थो, सो गुलावसिंघ फौत हुवौ तरं इणां जुमे।
- १ गांव मालसरो— सूनी खेड़ो। कोस १७।
- १ गांव रायपुर— खेड़ो सूनो । ऊपर सींघी बैठै । गीण सिरकार में आवै ।
- १ गीड़ां ऊपर सींघी बैठे। गीण सिरकार में भ्रावै।

७ चवांण सूरतसिंघ जवांनसिंघोत नै चवांगा उदैसिंघ कलीयांणसिंघोत-

१ गांव टांपी— दुसाखीयो । कोस १५ ।•

१ गांव साकरीयो— दुसाखीयो । कोस १६।

१ गांव डूंगरी— इकसाखीयो । सूनो खेड़ो ।

१ गांव सेमारड़ी— इकसाखायो। कोस १७।

१ गांव खांभराई— इकसाखीयो। कोस १८।

१ गांव यावतलावड़ी।

१ गांव जाले वेरी।

Ę

- ६ चवांण जवांनिस्घ दांनिसंघोत नै चवांण भूतिसघ वीरमदेवोत नै चवांण दौलतिसघ केसरीसिघोत रै—
- १ गांव दूठवां— ग्राथूंणो कोस १४ । दुसाखीयो ।
- १ गांव सेवावी— इकसाखीयो। कोस १५।
- १ गांव भेखड़ी— इकसाखीयो। कोस १६।
- १ गांव पादरडी— इकसाखीयो। सूनो खेड़ो।

Ę

- १ गांव पांचलो— इकसाखीयो। बेड़ा २, सो खेड़ो १ चारण जगा रै।
- १ गांव तीलां एता खेड़ा २, सो जमों मालां जी वाळा दाबी। कोस २ में मां जकी, संमत १६०२ रा वरस में गुजयाला दाबीयो।
- १ चवांण तेजमल ग्रळिंसघ भोजराजीत नै चवांण हठीसिंघ दुरगदास मांनावत रै—गांव मासरबी, दुसाखीयो । कोस १२।
- १ रांणा चनणसिंघ उमेदसिंघ सिरदारसिंघोत रै—गांव वरणावो । दुसा-खीयो । कोस १६ ग्रायूण ।
  - १ चवांण प्रथीराज जसराजीत रै—गांव ४।
- १ गांव पाटवो-दोसाखीयो । भ्रायूंणो कोस १४ ।
- १ गांव वेडीयो—इकसाखीयो । आथूणो ।
- १ गांव बोजी-इकसाखीयो।
- १ गांव दूबी-इकसाखीयो।

१ चवांण जवांनसिंघ ध्रमरसिंघोत नै चवांण हातीसिंघ भोजराजीत रैं— गांव मंडाली। दुसाखीयो। कोस १६।

१ चवांण कांनसिंघ रांमसिंघोत नै चवांण श्वमरसिंघ दुरगदासोत रै— गांव सुतड़ी । दुसाखीयो । ग्राथूणो कोस १४ । १ चवांण जवांनसिघ जीवराजोत नै चवांगा भूपतिसघ कुसळिसघोत नै कुसळिसघ नारांणदासोत रै गांवों में सींघी बैठे तिण री गीणती श्रो दरबार री, नै गांवां री पैदास ग्रलबता नै बाव श्री सिरकारी भरता। संमत १६२६ रा बरस में सिरकार सुं जबत हुवा। परंत इतरा गांव भवात है जुमे—

१ गांव भवातड़ो —

दुसाखीयो । भ्रायूणो कोस १५ । सिरकारी थाणो १६०८ घालीयो ।

१ गांव वाटकी—
चवांण भोपतसिंघ जांवतसिंघ रै नै चवांण चिमनसिंघ रै। इए। री
श्राघोआघ गांव। दूसाखीयो। कोस १५।

१ गांव घींगापुरो— दुसाखीयो। कोस १५।

१ गांव वरडवाली— खेड़ो सुनो। कोस १७। श्राथुणो।

खंड़ा सूना। कास १७। श्राथूणा। १ गांव दोलोघर—

खेड़ो सूनो।

१ गांव जोड़ादर— खेड़ो सूनो । भ्राथूगो ।

Ę

१ गांव फोगरडवो— खेड़ो सूनो। कदीमी चवांणो रो।

१ गांव राजपुरो— खेड़ो सूनो।

34

१ चवांण जगतिसघ मेघिसघोत नै चवांण भभूतिसघ मोडिसघोत रै। गांव कोस ५। इकसाखीयो। गांव २ भाटां रा जिण री जमां लागै—

१. स्थापित हुमा ।

\_१ गांव बगसड़ी---

इकसाखीयो । कोस ७ । बारठ जेठा भूता रै ग॰ रुपीया ६४) कदीम लागे । हमार रु॰ ३२) भरै छै ।

१ गांव भाटवंस-

दुसाखीयो । कोस १३ आथूणो । भाट मोती पद सरे मां रांणेर रु० १२॥।-) लागे ।

२

१ गांव गांघरावास-

दुसाखीयो। सो सदाबंद सांचोर रा गांवां में था सु हमार संमत १८६२ री साल में गुड़ा वाळा रांगा बाड़मेर सूं सायव बहादुरजी कने सुं ऊकील पंचोळी जीतमल री मारफत जमी करीया। ऊनाळू साख रा खेत ना लीया नै जठा पछे जमा देवे नहीं।

४६ जुमले गांव छपन।

३६. ७६ पटायतां रै पटै गांव-

११ चढा ऊतरे गांव, सु पटायतां ने पट गांव।

५ खांप राठोड्--

१ गांव घड़सो--

राठौड़ भैरुसिंघ सिरदारसिंघोत रे पटे। गांव दुसाखीयो। उतरादो कोस १२।

१ गांव ईसरोल— करणोत जेठकरण कनीरांमोत नै करणोत बभुतसिंघ रै। गांव दुसाखीयो कोस १०।

१ गांव मेलावास— बाला मर्घासघ रें। गांव दुसाखीयो। कोस १४ आयूग्।

१ गांव भड़वल— जसोलियो खेमसिंघ चुतरसिंघोत रै। इकसाखीयो। कोस ४ श्राथूणो

१ गांव पाड़पुरो— घवेचो सोभसिंघ वीरमदे जसराजोत रै। इकसाखीयो कोस २।

१. स्थायो जागीर के नहीं।

¥

४ खांप चहुवांण—

१ गांव गलीफी-

चवांण वनेसिघ किलांणसिघ सगतीदांनीत रै। दुसाखीयो (कोस १०।

१ गांव रतोडी-

चवांण श्रासकरण वभूतसिंघ सूरतसिंघोत रै पटै। दुसाखीयो। कोस १०।

१ गांव वासण-

चवांण सादूळसिंघ हींदूसिंघोत रै पटै। इकसाखीयो। कोस ४।

१ गांव भादरुडी—

चवां ए केसरी सिंघ प्रथीराज कवीरांमीत रै। गांव इकसाखीयो। कोस १०।

४

२ खांप सिपायां री ' जाळोर बाळां रै-

१ गांव लाचड़ी-

कवर श्रवुखां, गुमानीखां सिरदारखांनोत रै इकसाखीयो । कोस १ ।

१ गांव कमालपुरो---

सपद जमालखां सायवखां रां रै गांव पट । इकसाखीयो । कोस २ ।

?

११

६४ म्रागे पटा रा गांव कदीमी है सुंच के ऊतरै नहीं । घणा वरसां री भोमीचारो है।

११ राव मोतीसिंघ लालसिंघ पदमसिंघोत रै पटै गांव तिणरी विगत—

१ गांव चीतलवांणी-

कोस १० ग्रायूंणो । गांव इकसाखीयो ।

१ गांव रणोदर—

कोस १२ ग्रायूंणो । गांव इकसाखीयो । भोमीया राठौड़ ।

१ गांव डीभोग— हमार सीटी सूनी वरतन पुरोदी । गांव इकसाखीयो ।

१ गांव डेडरो-

खेड़ो सूनो । कने रांमपुरो वसायो ।

१. मुसलमान जाति के जागीरदार। २. स्थायी जागीर के हैं।

१ गांव फीलवां-

कोस ३। गांव इकसाखीयो। चवांणं भोपालसिंघ रै जुमै।

१ गांव वेचवाड़ी--

कोस द इकसाखीयो। त॰ गोयल राजो, लखो, खावै इए। कने फेर जमो देवै।

१ गांव सैतांणी-

कोस = । इकसाखीयो । गोयल घीरो, भगो खावं, घणा दिनां सुं।

१ गांव रुंघा -

कोस ३ इकसाखीयो । सुजेरडी फतैखां ऊसूखां रै जुमे ।

१ गांव घूड़वो-

कोस ४। गांव सांसरा, क्रांमणां री, सो सिवजी माहाराज नै चढ़ायो। सांमी इंदरपूरी तथा किसनपुरी रै जुमे। इक्साखीयो।

१ गांव फरणो-

कोस २। इकसाखीयो। पुर वाळां रै म्राद में ।

१ गांव वेसालको-

कोस = । इकसाखीयो । म्रागे चारणां नै दांन में दीयो हो नै हमें हमार वी० में, सो हरसींघो रतनो खावे।

88

६ चवांण लालसिंघ मेघसिंघोत रै नांवे चवांण सुरतांणसिंघ दौलावतः-

१ गांव हुतीगांव-

कोस १२। दोसाखीयो गांव। ग्राथूंणो बंदो। लालसिंघ रै जुमै।

१ गांव कीसूंरी-

कोस ११ दुसाखीयो । गांव चवांण सुरतांणसिंघ दौलतसिंछोत रै जुमे ।

१ गांव पालड़ी---

कोस ३। इकसाखीयो । लालसिंघ रै जुमे । पादरीया सोलंकी ।

१ गांव सीधेमुर-

कोस १। इकसाख़ीयों। चवांण मोबतसिंघ रै जुमे।

१. उपभोग करते है। २. प्रावे हिस्से में।

२ चवांण सुजांणसिंघ नथसिंघोत नै चवांण सवाईसिंघ पदमसिंघोत, चवांण केसूसिंघ सवाईसिंघोत रै जुमे—

१ गांव भ्रचलपुरो — कोस ७। इकसाखीयो ।

कास ७। इकसाखाया

१ गांव दघूड़ा— खेड़े सूनी ।

२

६ चवांण सूरतसिंघ श्रोपसिंघोत नै श्रचळसिंघ गुलावसिंघोत रै पर्टै-

१ गांव जाव—

कोस १२ । दुसाखीयो । कोसीटा डावा ।

१ गांव जांणवी—

कोस १०। दुसाखीयो । चवांण मोकलसिघोत वभूतसिघ रै जुमे ।

१ गांव सेली—

कोस ११। इकसाखीयो।

१ गांव जाखल—

कोस ५। इकसाखीयो ।

१ गांव डेडवो—

कोस ५। इकसाखीयो।

१ गांव भादरुड़— कोस ११। गांव दुसाखीयो।

Ę

४ चवांण लालसिंघ सिरदारसिंघोत नै चवांण कांनसिंघ सुरजमलोत रै पर्टं गांच-

१ गांव कारोलाई—

कोस ३ उतरादो । इकसाखीयो गांव ।

१ गांव हड़ीतर-

कोस ३ उगुणो । गांव इकसाखीयो । चवांग लालसिंघ रै आगे ।

१ गांव गांणेतो-

कोस ५ ईसांन कूंट में। गांव इकसाखीयो।

```
१ गांव ग्रांम्ली-
    कोस ५। इकसाखीयो।
 8
    ३ चवांण मोडसिंघ लालसिंघोत, चवांण मंगळसिंघ प्रतापसिंघोत रे पटे,
       गांव ३—
१ गांव डभाल-
    कोस ३ श्राथुणो । गांव इकसाखीयो ।
१ गांव सीलूको-
    कोस ३। इकसाखीयो।
१ गांव ग्रगार-
    कोस २ भ्राथंगो । इकसाखीयो ।
  3
     ५ चवांण भोपालसिंघ जालमसिंघ म्रजीतसिंघोत रै पटे, गांव पांच ५—
 १ गांव पुर, वेतलब-
     कोस ५ उगुणो । इकसाखीयो गांव ।
 १ गांव गेनाल-
     कोस ६ उगुणो । गांव इकसाखीयो । खेड़ो सूनो ।
 १ गांव मालवाड़ो-
     कोस ७ उतरादो । गांव इकसाखीयो ।
 १ गांव नागोलड़ी-
     खेड़ो सूनो।
 १ गांव बोठा--
      उगूणो गांव। खेड़े सूनो।
   ሂ
      गांव ने कारणा में भाद सुं रावजी रै नांवे मंडायो।
```

२ चवांण तेजसिंघ हातीसिंघोत, भारतिसंघ जीवसिंघोत रै पटै, गांव २— १ गांव हरीयालो— कोस ७ उतरादो । वेतलब, इकसाखीयो ।

```
१ गांव भरकुवो—
खेड़ो सूनो।
```

२

३ चवांण हेमसिंघ लालसिंघोत नै चवांण सूरजमल जेसा सादूळसिंघोत रै पटे, गांव ३—

१ गांव डडोसण--

कोस ५ श्रायुणो । इकसाखीयो ।

१ गांव वालेरा--

कोस ११ म्राथूणो । दुसाखीयो । पादरीया बीरांमण पास रै गांव रो वित हमेसां पावे ।

१ गांव दादलो—

कोस ५ ष्ठायूणो । इकसाखीयो ।

₹

४ चवांण श्रासकरण बभूतसिघोत नै चवांण भोजराज नवलसिघोत रै पटै। गांव ४—

१ गांव डावल-

कोस ५ उतरादो । इकसाखीयो । बेतलबो ।

१ गांव लीपादरो-

कोस १२। इकसाखीयो । चवांगा जेठकरण जीवराज रै। उतरादो ।

१ गांव वरणपुरी—

कोस ४ उतरादो । खेड़े सूनौ ।

१ गांव सागड़वो— कोस म उतरादो । इकसाखीयो गांव ।

×

गांव १— १ गांव मरटवो—

कोस ११ भ्रायूणो । गांव दुसाखीयो (

र पड़ीस के गांवों के मवेशी यहां पर पानी पीते हैं।

२ चवांण हीमतसिंघ जवांनसिंघ प्रधीराजीत रै पटे, गांव २-

१ गांव सेवाड़ी-

कोस ५ उतरादो । इकसाखीयो ।

१ गांव चजरायो-

कोस १ आथूणो। गांव इकसाखियो।

2

३ चवांण हातीसिंघ चुतरसिंघोत रै पटै, गांव ३—

१ गांव दांतीया-

कोस = प्राथूणो । इकसाखीयो ।

१ गांव वांक-

कोस १० माथुणो । इकसाखीयौ ।

१ गांव करावड़ी-

कोस १० उतरादो। गांव इकसाखीयो।

3

१ चवांण रघुनाथिं सव किलांणिसिघोत नै चवांण बनेसिघ नवलिसघोत रै पटै, गांव १—

१ गांव चारणी—

कीस ११ उतरादो । गांव दुसाखीयो ।

२ चवांण तगसिंघ घीरसिंघोत ने चवांण भोमसिंघ विजैसिंघोत, पटै गांव २—

१ गांव मूली-

कोसं १२ उतरादो । गांव दुसाखीयो । कोसीटा हुवै ।

१ गांव सांतेरोयो-

कोस १३। खेड़ो सूनो। जमीं जाबक नोचे दबी।

२

२ चवांण जीवसिंघ जोगराजोत नै चवांण प्रतापसिंघ नवलसिंघोत नै चवांण घीरसिंघ रे पटं, गांव २—

१. कुमों से सिचाई होती है। २ कुल, सम्पूर्ण।

#### १ गांव वीरोल

कोस २ दिखगादी कांनी । इकसाखीयो । गांव थीराद री कांकड़ ग्रायी ।

#### १ गांव पलादर—

कोस ३ दिखणादो । इकसाखीयो । खेड़ो सूनो पड़ोयो, संमत १९११ रा बरस में प्रवानो कराय बसायो, जिण दिन सुं खावें।

२

#### १ गांव चोरां—

कोस ८ उतरादो इसांन कूंट । इकसाखीयो गांव । चवांण म्रजबसिंघ नै चवांण चुतरसिंघ दुरजणसिंघोत ने चवांण सगतीदांन मांनावत ने चवांण सादूळसिंघ होदूसिघोत रे पटे, गांव १।

१ गांव कोली-

चवांगा लालसिंघ मोड़िसघोत ने बभूतिसघ जांमसिघोत रं पटै। गांव इक-साखीयो। कोस ६ उतरादो।

१ गांव पारावा--

चवांगा चिमनसिंघ सगतीसिंप ऊमावत रै पर्ट। गांव इक्साखीयो । कोस ब उतरादो । कोसीटा हुवै ।

१ गांव जोटड़ी---

चवांण स्रोपसिंघ, बुदसिंघ बखतसिंघोत नै चवांग दलसिंघोत रै पटे। गांव इकसाखीयो। कोस ८ उतरादो। कोसीटा हुवं।

१ गांव घमीणा—

चवांण जगतसिंघ अजबसिंघ ने चवांण जेठकरण रतनसिंघ रै पटे। गांव कोस ४ उतरादो। इकसाखीयो गांव।

१ गांव खावड़लो 🚣

चवांण जालमसिंघ जैतावत नै चवांण मोबतिसघ वागिसघोत रैपटै। गांव कोस ५ श्रायूणो। इकसाखीयो।

१ गांव जलदरा-

राव लालसिंघ, पदमसिंघ भ्रणंदसिंघोत रै जुमे। गांव दुसाखीयो। भ्राथूणो। तेजमालोतां रै है।

१. थीराद की सीमा पर स्थित।

१ गांव बलांगो-

चवांण सगतीदांन रायसिघोत लाडसिघोत रै पटै। गांव इकसाखीयो। कोस ६ ईसांन कूंट में।

१ गांव वड्सस—

मेरडीया फतेंखां नीहालखां माखुखांजोत नै फेरडीया मीया मीदूखां सवाईखां सिरदारखां मादुखांनोत रे पटें। गांव इकसाखीयो। श्रगनी कूण में।

७६

#### ११. सांसण गांव-

१ गांव हाडेचा-

इकसाखीयो। दिस ग्राथूण में। भगवानपुरी सिवपुरी भींवपुरी पटै। माहाराज श्री ग्रजीतसिंघजी चीतलवांणो १७६० रा वरस में पघारीया तरै चढायों। कोस ७ गांव।

१ चारणां रा सांसण-

१ गांव मोपी-

कोस १ म्राथूण । इकसाखीयो । कोसीटो हुवै । चारण करता जमांवत नै चारण म्रामा मांनावत रै म्रादो-आद, सो गांव बरजांगजी दीया चारण सोडे मई नै ।

१ गांव भगडावी--

दुसाखीयो । चारण रांगा प्रगता वागावत रै। भाखरसिंघ रै दीयोड़ो । कोस १६ । सा० पातलोत दीयो धवेचे. पायौ रोहडोयै नाथै ।

१ गांव घरणावस\_\_

दुसाखीयो । दिस उतराद कोस १३। चारण भांना रौ । चारण जादे ऊमा रै दत व्यारी मलकग्रली सेरखाँ दीयौ, समत १६६० रा बरस में, चारण भादो वणसूर पायौ ।

१ गांव पादरडी-

इखसाखीयो । दिस ईसांन कूंट । कोस १०। चारण खेता वजा रै दत्त, राव वरजांगजी रो । पछे राव वरजांगसिंघजी संभत १७६० में दीयो ।

१. भेंट किया।

### १ गांव फीचेलो-

कोस ७ प्रायूंणो । इकसाखीयो । चारण वीरदांन केसु रै, दत्त राव वरजांगजी रो ।

### १ मांव लूणियावस—

कोस ५। इकसाखीयो। धगनी कूण में। चारण करता खूबदांन नारखां-नोत नै, दत्त राव बलूजी रो। पछै पाछौ दत्त व्यारीयां री १७४२ रा वरस में।

## १ गांव जीजोसण--

कोस १५ दिस ऊगवणो । गांव इकसाखीयो । चारण संगरांम सुखदांनोत ने चारण भूता जीवावत रैं । दत्त राव बलूजी री दीयोड़ो गांव ।

## १ गांव भोवांणो-

कोस १० दिस आयूणो। इकसाखीयो। चारण कीरतसिंघ अनोपार नै चारण चूरण जीवा घीरा मांनावत रै। दत्त माहाराज श्री अजीतसिंघजी रै दियौड़ा, संमत १७६० में।

## १ गांव सीलोसण-

कोस ११ वायव कूट। गांव दुसाखीयो चारण पूरा हरदांन देवदांन रा बेटां रे। दत्त व्यारी भ्रलीसेरजी दीयी, संमत १६६० खड़ीया जाजा ने।

### १ गांव तांतड़ो--

कोस १४ दिस उतराद। इकसाखीयो। जाळोर रौ गांव, इँदा ऊपर। पेली कांनी माळी महीगर बीरांमण मुकनौ सोबो गंगादास रौ, चारण वरासूर रै॰।

#### ११ जुमले गांव इग्यारै

रेख री चाकरी रा घोड़ा सांचोर करता तिएा री वीगत—

४ चवांण राव वीरमदे मालदांनीत पटै गांव, चीतलवांणी, रेख १४०००)।

३ चवांण केसरीसिंघ भ्रखसिंघोत पटै कीरोल, घोड़ा ३, रेख ४०००)।

४ चवांण बुदिसघ भवांनसिघोत, पटै गांव होतीगांव, रेख ४०००)।

४ चवांग प्रथीराज सुंरतांणसिंघोत ने जैसिंघदे जालमसिंघ रामसिंघोत, रेख रु० ४०००)। घोड़ा ४।

१. फिर से दान में दिया गया। २ वरासूर खांप के चारगो के श्रविकार में।

- २ चवांण जैतिसिंघ रूपिस्थोत ने लालसिंघ राजसिंघोत, पटै गांव डंभाल। गांव ३। रेख २०००), घोड़ा २।
- २ चवांगा प्रयोशाज केसरीसिंघोत पटै गांव सिव। रेख २०००) घोड़ा २।
- २ चवां जालमसिंघ मजबसिंघोत, पटै गांव पुर। रेख रु० २०००) घोड़ा २।
- १ चवांण ईसरदास कुसलसिंघ जोघावत वीसनदास हातीसिघोत, रायसिंघ लाडूसिघोत, पटै गांव डावल । ग्रागे घोड़ा २ री चाकरी, घोड़ो १।
- १ चवांण वनेसिघ जोघावत, पटै गांव मख। रेख रु० १०००)।
- ४ चवां मुसलसिंघ जोघावत, पटै गांव रतोड़ी। रेख रु० ४०००)।
- १ चवांण रायसिंघ लाडुसिंघोत, पटै गांव बलांणो । घोड़ो १।
- २ चवांण माहसिंघ रूपावत, पटे गांव करावड़ी दांतीया। घोड़ो १। गांव ३। रेख २०००)।
- १ चवांण माघवसिंघ कलावत नै सेरो जमालोत रै पट गांव घसांणी। रेख १०००) घोड़ो १।
- १ चवांण थांनिसिघ हींदूसिघ सखावत चवांगा लूणकरण वीरमदेवोत, पर्ट गांव हरीयाळी भरकुवो। रेख १०००)।
- १ चवांण कनोरांम विजेसिघोत, पटै गांव भादर। रेख रु० १०००)।
- ४ चवांण सिवसिंघ इंदरसिंघीत । पटै गांव अरण्वो । रेख रु० ४०००) ।
- २ चवांण प्रेमिसघ हेमराजोत रै पटै गांव बासण कमालपुर । घोड़ा २।
- ४ चवांण सगतीदांन देवीसिंघोत, पटे गांव गलीफो । रेख रु० ४०००) ।
- १ चवांण श्रणंदसिंघ दौलतसिंघोत, पटै गांव तीतरोल। रेख १०००)। घोड़ो १।
- १ चवांण रायसिंघ विजैसिघोत रे पटै गांव चारणीव। रेख १०००)।
- २ चवांण भोजराज कीरतसिंघोत चवांण जवांनसिंघ उदैसिंघोत रै गांव डडोसण दादलो । रेख रु॰ २०००) । घोड़ा २।
- १ चवां गांनसिंघ हीमतसिंघोत र गांव सागड़वो। रेख १०००)। घोड़ो १।
- १ चवां गजीयो केसरीसिघीत, पट गांव बांवरलो । रेख १०००)।
- १ चर्नाण ऊमो माखरसिंघोत, पटै गांव परावी । रेख १०००) ।
- १ चवांगा गुमानसिघोत प्रेमसिघ व्यारीदासोत, पटै मुली। घोड़ो १।
- १ चवांण ऊमो लालावत रै पर्ट गांव जोतड़ो। घोड़ो १।

- १ चवांण नारणदास ग्रभावत नै सिवदांन हटावत रै, पटै गांव वीरोल। घोड़ो १।
- १ चवांण कांनो मांनावत र पटै गांव की इ। घोड़ो १।
- १ चवांण रांमसिंघ चुतरसिंघोत, पटं गांव जवघरा । घोड़ो १।
- १ चवां ए रांमसिंघ भ्रनोपसिंघोत रै पटै गांव करीयो । घोड़ा ४।
- ४ राठौड़ रतनसिंघ पाइसिघोत खांप मेड़तीया, पट गांव घड़सो। चाकरी घोड़ा ४ जोधपुर करै। रेख हजार ४०००)।
- १ राठौड़ नवलसिंघ पबावत खांप करणोत, पट गांव ईसरोघ। रेख हजार १०००)। घोड़ो १।
- १ राठोड़ मांनसिंघ कीरतिसघोत, खांप बाला, पटै गांव मेलावस । रेख हजार १०००) । घोड़ो १।
- १ राठौड़ सगरांमसिंघ म्राईदांनोत, खांप घवेचा, पटै गांव पाड़पुरो । रेख हजार १०००) । घोड़ो १ ।
- १ जेरडीयी सवाई रैमतलां री ने नपाललां मालुवोत वगेरे, सांचोर रा भोमीया तिणां रै पटै। गांव हसम रेख हजार १०००)। घोड़ा १।
- १ मेर बादरखां हसनखांनोत रं पटै गांव लाचड़ी । रेख र० १०००)
- १ चारण जीवो सीभुदांनोत, धभो भाखरसिंघोत रै जाव कोचेलो सांभरण। चाकरी घोड़ो १।

33

३७. याददासत भ्रागली री विगत-

रांणो भोजराज रै वेटा रांणो चंद जोगराज पर्चाण वीजेराजोत नै गजसिंघ कांठा रा गांवां रो हकीगत, संमत १७१२।

विगत तफसीलवार—

- १ गांव भवातड़ो—
  - रावजी श्री बलूजी नै राज श्री जाड़ेजी रांणा भोजराज री बहू पुखता तरें चवांण राघूजी नुं दीयो। जमां बांव नै।
- १ गांव जोड़ादर— राव जी श्री बलुजी रांणा तेजमाल ने दीयो छै जमां वांच नै। श्रागे सूनो थी।

१. प्राचीन। २. सीमा के गाँव। ३. पहले।

१ गांव भींतड़ी-

रावजी श्री बलूजो दीवी चवांण सता भोजराजोत नै, जमे री में। मोदी १४०० बांघा दीवी तिएा पछै गांव राखे तो भोपत रांम खेत गया। तरै हमार जोर पोंछै नहीं। तरै ऊठ १ ने सांड ४० देवै।

१ गांव मंडाली-

रावजी श्री बलूजी रांणा भोजराजजी नुं दीवी। गांव सूनो पड़ीयो थी। तरे जमां रो ऊंठ १ बांघ नै १७०३ मे दीवी।

१ गांव खासरवी-

महाराज श्री श्रजीतसिंघजी रांणा पचांण नुंदीवी जमा बांघ नै। सूनी थी सो जमा रा रु० ४१) में, चवांण मालदांनजी नै ऊभी देता जां मुजब।

१ गांव वाटकी-

माहाराज श्री म्रजीतसिंघजी माहाराज रांणा पचांगा नुं दीवी। वसतो रसतो थी चाकरी कीवी। समत १७३३ में।

१ गांव वरणवी-

रावजी श्रो म्रजीतिंसघजी दीनो रांणा पंचांण नुं, दीयो रु० २००१) जमां रा बांद।

१ गांव दूठवो--

म्रागे तो कदीमी सुं नायां नै। राज श्री सगतिसघजी नै राज श्री देवीदासजी ऊंठ १ कर नै दीवी। संमत १७६२ में रावजी बलुजी दीयो।

१ गांव दीलोधर—

कदीम सुनी। सदाबंद वाटकी में मांजरे छै।

१ गांव रडवल-

खेड़े कदीमी सूंनी, नै गांव भवातड़ा में सदामद मांजरे।

१ गांव घींगपुरो-

हमार इणां बरसां में नवे ने सोडी करने राज श्री ग्रभैराजजी मेरुजी बसायो ने सोमां गांव सुतड़ी तथा वाटकी तथा भवातड़ो तथा पारीवासु कने खेत बसायों छैं।

१ गांव घड़ सो-

समत १७३५ रा रांणा ठाकुरसी श्री माहाराज सायबां रा वखत में घड़सा

१. हमेशा से ही।

रा पटेल मार नै गेगा पती मार नै गांव घड़सो लीयो थी। तिण पछं रावजी श्री सांवळदासजी नुं संमत १७४७ सांचोर हुई तरे गांव घड़सो छोडावण री तकरार कीवी, तरे ठाकु रसी छोडे नहीं। तरे गांव गंधवा २ वाख दे सिरकार री जमां बांघ ने गांव घड़सो छुडायो। तरे राज श्री गिर-घारीदासजी नुं मांग्एसां कैयो जो गांधवा क्युं देवी ? तरे केयी—में ती बेटो दे नै छोडावसां पछं, म्हांरा घर में सपूत होसी सो छोडावसी। संमत १७४६।

३८. सिघ श्री माहाराजाघीराज माहाराजाजो श्री श्री १०८ श्री ग्रजीत-सिघजी माहाराज कंवार श्री ग्रमैसिघजी वचनायतं तथा सोवे सांचोर रा गांवां में वीरांमणां पै छै तथा वीचलां रै माफ कीयो छै। गांवां री विगत इणां भांत—

| 8 | गांव कीलवी    | १ गांव बालेरा   |
|---|---------------|-----------------|
| 8 | गांव श्रांबली | १ गांव जोटड़ी   |
| 8 | गांव घूड़वां  | १ गांव हीडवाड़ी |
| 8 | गांव परावा    | १ गांव वणपुरी   |
| 8 | गांव डंसाल।   |                 |
| 3 |               |                 |

गांव नव । संमत १७६० रा फागण सुद १४, मुकांम चीतलवांणे ती नकल उतारी छै।

# (ख) परगने जालोर रौ हाल

- १. प्रगने जाळोर री जूंनी विगत कांनुगां री जूंनी बही सूं ऊतरी । संमत १३१२ रा चैत सुद ३ लगन मेख मांहे श्री जाळोर थापना कीनी । तिएा पर्छ १३५१ रा पातस्या भ्रलाऊदीन जाळोर लीघी । कांनडदे जी कांम भ्राया वरस १२ बारे राज कांनड़देजी कीयो । पर्छ फौज भ्राई तरे ज ळोर फते कीघी ।
- २. व्यारीयां री विगत, इतरा हाकम व्यारीयां रा ठाकुरां नै जाळोर पटै हुई तथा श्रीर हाकम जाळोर श्राया। संगत १६२५ रा वरस मास थी बही रा पांने लिखी तिण री नकल ऊतारी छै—

नवाब गजनीखांजी टीकै बैठा, मलकखांनजी मूवा तरै संमत १६२५ रा गजनीखांजी टीके बैठा संमत १६४२ रा पोस वद ४, वरस १७ राज कीयो।

- ३. व्यारीयां नवाब खांनखांना नें पकड़ीयो तो वेद मुतो जगमाल तरक ऊप्र रसा पकड़त कांम प्रायो । व्यारीयां रो वसी राड्घड़ं गयो थो, गजनीखांन पकड़ीयां पछं खोजो परमाद जाळोर हाकम हुनो । पछं अब्दुल कासम जाळोर राज कीनो संमत १६४३ रा कातो वद ५ खोज वरदी जाळोर ऊपर वेस दुकी ऊपर छतरो खोज वरदीन कराई ।
- रु. पर्छ संमत १६४५ रा हबरदो जामु बेग जाळोर प्रवेस । संमत १६४८ रा काती वद १ जाळोर गढ़ नबाब श्री गजनीखांनजी बीजापुर लाहोर था राजरांणी परण श्राया । पर्छ संमत १६७० रा वरस गजनीखांनजी बीजापुर रे थांणे फौत हुवा नै पाड़खांजी टीके बैठा संमत १६७३ रा पोस वद ।
- ४. राजरांणी नै पाइखांन मारी, पाइखांन बुरानपुर था नबाबखांनजी ही सोवे था। राजरांणी बुरानपुर में मारी। राजरांणी रा भाई-वंद अतमाहात दौला रो काका था सो पातसाही नूंरमैल आगे पुकारीया—जु मेरी वेटो पाइ-खांन मारी छ। तर पातसाजी पाइखांन नै पकड़ाय मंगायी। जाळोर रा जमराव तुरक मना था, हिंदू सगळाई मती कराय ने मरावी थी । पछ पाइखांन नै पातसाजी पूछीयो, नूंरमैल पासे ऊभी थी, किण लागी-किण मारी। तर पाइ-

१. लिखी, लिपिबद्ध की । २. जालोर री स्थापना की गई। ३. मालानी का इलाका। ४. शादी करके। १. हिन्दुधों ने उकसा कर उसे मरवाया था। ६. पास में खड़ी थी।

खांनजी जावाब दीयी- जु में मारी। तरै तूरमैल हुकम कीयो-जी पुरुस खून कीयो है, मारी, तरै पाड़खांन ने अजमेर में मारीयी।

६. पछे साहाजादो खुरम आपरा उमराव जाळोर थाणे म्हेलोया था सो जमराव री लसकर खोरणी नें मालोळाई छै, जठ ऊतरोया था। तर जाळोर ठाकुर सह था तिणां सांभळोयो । पछे जाळोरीयां वेढ कोवो। अमीजी नूर-महेमंद रीपडी उरा बखत मंडोवरी कांम आयो। बीजा ही घणा कांम आया हुसी । साहजादे रा चाकर था सू नास गया पछे साहजादे नुं खबर हुई तरें माहाराजाजी श्री सूर्रसंघजी जाळोर लेवण री ऊमेद में था सो साहाजादे सुं अरज कीवो। तरें साहाजादे हुकम दीयो, तरें जाळोर लीयो।

७. पछै कंवरजी श्री गजसिंघजी मारवाड़ री साथ ले जाळोर श्राया नै खांडा हरजी रा पैली तरफ डेरा था सहेर में व्यारी ठाकुर भला-भला था सी वेढ करतां दरवाजा ऊपर नाळ थी सु चाढता चीरडता लसकर रो आदमी कौई श्राय सकतो नही । पछं नरांणदास बोड़ो थी सु सिवांणा वाळा सूं राजसिंघजी वात करावता जोहुं कंवर श्री गर्जिसघजो कहै छै-मैं तौ मांमाजी रै भरोसे श्राया छा । नै छोडाया, तर्र नारांणदास बालोत श्री माहाराजाजी री चाकर थी तिएा ने डोडीयाळ री पटो गांव २० वीस थी पटै दीयी। बोडा नरांएादास नै बाकरो ने वागरी री पटी ढंढारराव रै पट टीया । पछ बोडांणा नै वालोत भेळा होय नै कंवरजी श्री गर्जासंघजी री साथ लेय नै गढ ऊपर चढीया। राजसी मुंतो नै पचांयण वालोत गढ ऊपर चढीया था सो गढ ऊपर श्री माहाराजाजी रो साथ चढीयो। तरै राजसी मुंतो तो मरती थी सो पंचायण वालोत मरण देवै नहीं। हेटा तळेटी ऊतारीया । पछै गढ री पाज लड़ाई हुई, जठे जबदल-खांनजी सीलारखांनजी ताजुजी केसरखांनजी नंदा ताज कांम म्राया। ग्रीर ही साथ कांम आया तथा घायल हुवा। नै राजसी मुंतो जाओर रा रोळा में कांम श्रायो । बीजा ही व्यारी ने रजपूत वगेरै नीसरीया । दीवांण कमालखांनजी या सी पालणपुर गया। श्रीर समत १६७३ सुदी जाळोर में व्यारीयां राज कायो। संमत १६७४ रा माहाराजा श्री सूरसिंघजी नै जाळोर सांचोर कंवरजी श्री गजिंसघजी रै नांवे लिखीजी सु संमत १६७६ सुधी रया।

द. सीसोदोयो भींयो कलांणदास री संमत १६७७ रा वरस १॥ रयो नै माहाराजा श्री गर्जासंघजी नै संमत १६७६ रा लगायत संमत १६९४ सुदी वरस

१. सुना। २. धन्य लोग भी काम ग्राये होगे। ३. भाग गये। ४. मरने की उदात हुआ। ५. किले के नीचे उतरे। ६. भीमसिंह।

१६ रेयो । नवाब मीरखांजी नुं संमत १६९४ रा काती सुद १५ सुं संमत १६९८ रा वरस सुदी राज रयो ।

- १. माहाराज श्री महेसदासजी रतनसिंघजी नै समत १६९६ में हुई। सुसंमत १७१२ रा श्रासोज वद ४ सुदी राज कीया।
- १०. माहाराज श्री जसवंतसिंघजी चुं संमत १७१३ रा फागण सुं लगाय संमत १७३५ रा पोस सुद, १५ बरस २२॥ रयो।
- ११. राव श्री सुजांणसिंघजी नै संगत १७३५ रा वरस में ऊनाळी सूं संमत १७३६ रा दीवाळी सुदी, मास = श्राठ राज रयो।
- १२. दीवांण फतैखांजी कमालखांजी रै संमत १७३६ रा काती सुद सुं संमत १७३७ रा काती सुदी रयो।
- १३. राज श्री रांमसिंघजी १७३७ रा मिगसर सुद सुं जेठ तांई मास ७
- १४. पठांण बेलोलखांजी रै संमत १७३७ रा असाढ सू संमत १७३८ रा भादवा सुदी वरस १ नै मास २॥ रयो।
- १५. दीवांण फतैखांजी रै संमत १७३८ रा आसोज सुं लगायत संमत १७४० रा माहा सुद १५ सुदी रयो।
- १६. सयद मीरकासमखांजी रै संमत १७४० रा फागण सुं संमत १७४२ रा फागण सुदी वरस २ दोय रयो।
- १७. दीवांण फतें खांजी संमत १७४२ रा में याया सो फीत हुग्रा, तर पछं कमालखांजी रे पट हुवी। संमत १७४३ सुं संमत १७५४ रा जेठ सुदी लां रयो।
- १८. माहाराज श्री अजीतसिंघजी रै संमत १७५४ रा जेठ रा मास में श्राया नै संमत १७६३ रा फागण मे फौज रा डेरा सूराचद था, सो पातसाहजी श्रीरंगजेबजी फोत हुवा तर समाचार श्राया सो माहाराज श्री ग्रजीतसिंघजो जाळोर सुं कूच कर जोधपुर पधारीया। सो जाफरखां ने लूटोयो।
- १६. समत १७८१ में माहाराजा श्री श्रमैसिंघजी पाट बैठा ने हाकम मणोयत सांवतिस्घ श्रायी। नै संमत १७८५ रा गनीमां जाळोर मारी । पछै संमत १७६१ मुतो क्सिनचंद हाकम श्रायो।

१. तक। २ मृत्यु हुई। ३. राजगद्दी पर बैठे। ४. जीती, लूटी।

- २०. पछै संमत १७६ में माहाराज श्री बखतसिंघजी रै जाळोर हुई तरै हाकम सिंघवी सांवतमल श्रायी।
- २१. संमत १८०६ में माहाराजाजी श्री अभैसिघजी देवलोक हुवा तरें संमत १८०६ में माहाराज श्री विजैसिघजी रो अमल हुवी नै पंचोळी रांमकरण नै मुखोयत गुलाबचंद फौज ले आया सो जाळोर में गनीम था सो वात कर परा काढीया, नै माहाराजाजी रो अमल कीयो।
- २२. संमत १८३६ रा सांवण में जाळोर पासवांनजी गुलाबरायजी रे हुई नै हाकम सिंघवी जोरावरमल श्रायौ ।
- २३. संमत १८४६ रा पोस वद ८ मांनिस्चिजी पद्यारीया नै सेरिस्चिजी श्रे दोनूं पद्यारीया, सो सेरिस्चिजी तौ पाछा जोघपुर पद्यारीया नै मांनिस्चिजी श्रे हीज था।

१. निकाल दिया। महाराजा विजयसिंह की पासवान।

## (ग) परगने मीनमाल रौ हाल

#### १. १ भीनमाळ।

- १ प्रथम जूग में पुष्पमाळ १, कोस ८४ कहीजें।
- २ दूजै जुग रतनमाळ २, सु ऊंचो जटक कहीजै।
- ३ ताजै जुग श्रीमाळ, कोस ४० चौफेर।
- ४ कळजूग में भोनमाळ, वदे चौबोस तिरा पैला।

#### २. विगत तकसील वार—

- १ पैला जूग में श्री लक्ष्मीजी री राज रयी।
- २ दुजे जुग मे परमांरा री राज रयी।
- ३ सिरीमाळियां ने, श्री लिखमीजी री व्याव हुवी जरां दांत में दीवी।
- ४ समत ११११ रा वरस में बीडी मुगल पातसाह आयी ने नगरी सूनी कीवी। सो वरस २४० सूनो रही। पछै चवांणां सीरोहो रां ने हुई। सो सोरोही रा रावजो ने मार नै वीहारायां लीवी। सो वीहारीयां कना सूं सीहोजी माहाराज लीवी। हमें राज राठौडां री है।
- ३. भीनमाळ जाळोर री जूनी खियात री विगत मंगाई सु हाल भी है कं जाळोर री राज बीम्रारी करता सु समत १६७३ रा बरस में बड़ा माहाराज श्री स्रिंसघजी साहायबां कवरजो श्री गजसिंघजी ने हुकम दीयों के पातसाह सलामत भ्राया नै जाळोर सांचोर इनायत कीया है सु थे सारो साथ ले जाळोर जाईजो। नै जाळोर जाय नै भगड़ो कर जाळोर लीजी । तर जोघपुर सुं फौज लसकर लें कंवरजो श्री गजसिंघजी ने सिरदारां में राठौड़ राजसींघजी खीमावत साबायत लसकर लें र जाळोर आया नै गांव गुदरे डेरा किया। नै जाळोर रे घेरी दीयो। तर सेहर मे बीहारीयां रे साथ रा इतरा जणा गढ रा कांगरां ऊपर ऊमा रया, तिणां री वीगत बोहारी १ जवदलखांजी

१. श्रीमाली ब्राह्मण । २ लक्ष्मीजी । ३. तव, उस ग्रवसर पर । ४. सीरोही के चहुवानों को मिली । ५ बीहारी । ६. युद्ध कर के जालोर पर ग्रधिकार कर लेना । ७. गढ की ऊंची दीवार पर चढ कर खड़े हुए ।

१ ईसबखांजी री बेटी १ सीलारखां, जबदलखांजी री बेटी मेलतीबखां, ने बड़ा मलकखांनजी रो बेटी ने जमालखां श्रेमदखांजी री बेटी ने ताजुक सीयांनी जात तुरक श्रे नमांमंद जात बीहारी ने हाथ सुखांन खुद मुलक बीयारी री ने हतुसंदी ने मुग राजसी ने बालोत पंचांण-गागावत ने काबा रायसिंघ, ने सीदल खींयो गढ रा कांगरा ऊपर मरणीया होयर यांने कवरजी श्री गजिंसघजी री कटक देय ने नेड़ा श्राये ने घाघो करें। पिए सेहर ले सकीया नहीं। इहु करतां मास ५ तथा ६ हुवा तिण पछं बोड़ा नाराणदास बागावत सीयांणा री भोमियो तिको कवरजी श्री गजिंसघजी रो साथ बोड़ो दस कर ने चढ़ीया सुगढ भेळीयो सो ऊपर सिपाई २ तथा ४ कांम श्राया। जर्ठ बालोत गढ छोड़ ने ऊमाड़ा ती ऊतरीया। तरे माहाराज श्री सूरसिंघजी सायबां री श्राणदुवाई फेरी।

दूजे दिन श्री हजूर रो साथ सैर कोट ऊपर श्राया। तर जाळोरीयां पोळ मांकूल कीवी। जाळोरियां रो साथ बड़ी राड़ कीवो। नै इतरा जाळोरी राड़ में कांम श्राया तिण रो विगत—१ जबदलखांजी बीयारो १ सीलारखांजी १ ताजूखा श्रजबानी १ कंसरखांन १ दुरंगो सीबी ताजु रो ने १ मु॰ राजसी १ हेतू सीधी राजसीघ बगेरे जणा ७ तथा द काम श्राया। नै जाळोरी सिरदार काम श्राया तरें दूजा सारा नीकळ गया, समत १६७४ रा भादवा रा मास में।

४. पर्छ जाळोर राज माहाराज श्री सूरिसघजी साहेबा रै रयो, जठा पर्छ सीसोदीया राजा भीव रो बरस १ ताई राज रह्यो। ती जाळोर ऊभी मेल नै गयो ।

४. समत १६७८ रा माहाराज श्री गजसिंघजी रो राज हुवी सु बरस १६ तथा १७ राज रह्यो । ने वरस ३ नबाब मीरुखां री राज रह्यो ।

६ जठा पछ समत १६६९ रा ला. समत १७१२ सुधी बरस १३ राव रतनसिंघजी मेसदासीत रै राज रह्यौ।

- ७. ने समत १७१३ सुं लगाय संमत १७३४ रा पोस सुद तांई माहाराज श्री जसवंतिस्थिजी रे बरस २३ तांई राज रयो।
  - प. ने जठा पछं समत १७३५ रा बरन रो साख ऊनाकी रौ राज राठीड

१. नामो, प्रसिद्धः २. प्राणोत्सर्गं के लिये उद्यतः ३ फीजा ४. समीप म्राकर ४. इस प्रकार प्रयत्न करते हुए। ६. छोड् करः। ७ तकः।

सुंजांगिसिंघजी रे रह्यों ने संमत १७३६ रा दीवाळी जां पछे दीवांण माहाखांन जी फतेखांनजी बीयारी रा बेटां रे संमत १७३७ रा बरस री दीवाळी सुधो रह्यो। बरस १।

- ह. जठा पर्छ राज राठौड़ रांमसिंघजी मास २ नै दिन १० कीयौ। पर्छ दोवांगा श्री फतैंखानजी पातस्याजी श्री ग्रीरंगजेवजी रै हजूर सुं श्रजमेर श्राया नै १ जाळोर १ सांचोर १ पालगापुर १ डोसो, इण मुजब प्रगना ४ च्यार पाया नै श्रमल कीयौ। समत १७४० रा फागुण सुद १५ सुघी फतैंखांजी रह्या।
  - १०. पर्छ सईद कासमजो समत १७४० रा चंत वदी नै जाळोर सांचोर श्राय श्रमल कायो समत १७४२ रा चंत वद ५ सुघो श्रमल रहा। नै संमत १७४२ रा चंत वद ६ सूं फर्तेखांजी बीहारी जाळोर सांचोर रा प्रगना २ पाया। जठा पर्छ कांमदार मु॰ कयो जरां जाय श्रमल कीयो नै सईद कासमजी श्रमदा-बाद नै हालीया।
  - ११. समत १७४२ रा बेसाख वद १४ नै दिन ऊगते माहाराज श्री ध्रजोतसोघजो लसकर ले'र पघारिया, तिण रो विगत—राठौड़ भगवांनदासजी ऊदेभांणजो तेजसिघजो खोमकरएाजो स्रखेराजजी दूजोई साथ पाला प्रस्तवार मिनख २००० ग्राया ने परवात रा जालोर कायम कीनो । नै श्रक बाजु गढ रै पाज चांपावत भगवांनदासजी तेजसिघजी चांपावत ने बाला ग्रखेराजजो ऊपर ढोली दरवाजा रै ऊपर ही ग्र नै ऊदेभांणजो मुकनदासोत ने खोमकरणजो भेळोगो ने गढ रो पाज बोयारी सलुखां न पनुखां रो कांम आयो, माजनां रे साथ रा जणा ४ ने चौधरी ग्रमरो कांम आयो । नै दूजा सिपाई १० बारे कांम श्राया, नै सेहर भेलीयो । ने सारो सहर लूटीयो ने खोसीयो खूदीयो । रातदिन खोस-लूटो हुवो । ने फतेखांजो रो कांमदार बालो ग्रमरदास वाकानवेस हुई के भोनमाल जालोर राठौड़ां कायम कीवो ।
    - १२. जरा भोनमाल सुं मुग घर का दास उमराव जणा ४०१ ले'र ने जालोर आयो ने गेब रा नगारा सुण रे राठौड़ा रा डेरा ऊपडीया ने माहो-माह" लड़ाई हुई। सु आदमी ८० तथा ८ ५ कांम आया तथा घायल हुवा।

१. अन्य पैदल सेना। २. शहर मे प्रवेश किया। ३. लूटलसोट। ४. सूचना देने वाला व्यक्ति, एक पदाविकारी। ४. युद्ध के नगारे। ६. हलचल मची। ७. भाषस में।

नै इणां ठाकुरां रा डेरा ग्रागे कोया। नै ईयांरै साथ फतैखांजी री ग्रांणदुवाई फेरी। राठौड़ां इसी लूट कीवी सु मिनखां नै घांन पांच तथा छव दिन सुघी मिलीयो नहीं। जरै फतैखांजी रो कोठार सावत रह गयी, तरै सेहर में घांन नहीं मिल नै ऊपर ग्राखातीज ग्राई तरै घर दीठ घांन सेर १ कोठार सुँ दिन १५ तथा २० सुघो दीघौ। पछ माजना लोकां कना सुं मोल रौ रुपयो १।) लीघो।

१३, पछ फतेह्खांजी जालोर श्राया ने फीज रै वासते घांन लेबा ने मुग ग्रगरा ने गांव मीठुड़े मेलीयो। सु घांन गांडी २ ले'र ग्रावता था , सु फीज ऊपर गई तरे मुग ग्रगरे श्रापरी लुगाई, वेटी ने वाढ-मार ने लसकर सांमो ग्राय न काम आयो। ने फतेखांजी रो फीज माहेला मीया तालीमखां नं बेटो कांम श्रायो। वेटो वडा वन रस फरीद रा रे घांव पड़ीया । सेहर रो लोक बारे नीकलीयों ने वित्रायक सिपाई यारे घरे जाय वैठा।

१४. जठा पछं महाराज श्री श्रजीतसिंघजी रौ लसकर श्रायौ सु जालोर भीनमाल कायम कीवी। ने भीनमाल म बीयारी कमालखांजी ने मुग मेवोजी कांम श्राया। सु बीयारी कमालखांजी पोर हुवा सु कचेड़ी में दरगा थपी ने मुग मेवाजी मामाजं। हुवा सु महेला कोट रे नीचे थान थपीयो।

१४. जिठा पछै राठौड़ भगवानदासजी जोगीदास्रोत (ग्रोत) रै भोनमाल पट हुई। सु समत १७८२ रा मे तो दासपा रोठौड़ प्रतापसिंघजी रै हुवी। ने समत १७८५ में महासिंघजी रै मजल री पटी हुवी।

१६. तर भीनमाल संमत १७६६ रा बरस मुं खालसे हुई, सु संमत १७६६ रा वरस सुं लगाय समत १६१० रा बरस सुघा जालोर रो थांणो रयो। नं समत १६१० रा वरस महारोजी पामसीजो रे पट हुवो। लारला वरसां रो वहीयां कागदोया था सु संमत १६१२ रा बरस में भोनमाल में गनीखां री फीज सीघोयां रो लागी सु सहर सारो भीठोरा कांटा रा घाल ने लाय लगाय बाल नाखीयो , जिए में कितराईक कागदीया जवाब रा था सु उए। सांमल सारा जल गया।

१. लोगो को खाने के लिये ५-६ दिन तक ग्रनाज नहीं मिला। २. पूरा ही वच्या । ३. ग्रक्षय तृतिया। ४. एक-एक घर को। ५. लेकर ग्राता था। ६. घाव लगे। ७. एक प्रकार का देव-स्व रूप। इ. कागज-पत्र ग्रादि। ६. भाड़ियों के काटों को ग्रामिल करके उन्हें घरों में डाल कर लाय लगा कर जला दि।।

# (घ) परगने नागोर रौ हाल

- १. सं० १११४ रा वंसाख सुद ३ पुख नखतर में चवां ए प्रथीराज रा परदांन सांमत कवास टायमा कोट री नीव दीनी नै कोट करायी नै नागोर वसायी।
- २. मांयलो किला रो कोट लांबो गज ४६४५ नै चवड़ो गज ४४६६, चारुं तरफ रो गिरदाव गज २१००० नै कोट रा कांगरा नग ८१८ नै बुरजां नग ३० नै कोट री पोळां नग ३ किला री नै मांय पोळ नग ३, गडीयालखांना री १ नै नगारखांना री १ नै डोडी री सुदी पोल ६।
- ३. नागोर लार परगंनो है नै नागोर राज पहली तो चवाएगां रै थी सं० १११५ सुं लगाय नै ५० पचास तांई।
- ४. पछ खांनजादा मुसलमांन ने सोवो हुवी , सुं ११७३ लगाय नै १४३१ तांई खांनजादा दे नागोर रही। सु करेई तो खांनजादा दिल्ली रा नौकर रया ने करेई माडव माळवा रा पातसा रा नौकर रया नै १४३१ रा में खांनजादा सु नागोर दिलो रा पातसा छुडाय लोनी।
- ४. पछं १४३५ खांन समसुखांन पातसा कनै पाछी लिखाय लोनी सु वरस १५८ पोढी दम तांई खानजांदा रै रयो।
- ६. आगे सं० १४५६ राव चूडेजी नागोर खांनजादां कना मुं लीनो थी सु बरस तोन हीज रयौ न खांनजादो मुलतान रा सोबादार सुलमखान मदत लाय चूडाजी नै गांव टुकछा मे मार नागोर पाछो उरौ लीनो ।
  - ७. संमत १५६२ राव मालदेजी खान मैहमद दौलतखां कना सुं छुडाय नै नागोर उरी लीवी। ऊवा बरस म रही। पछै राव मालदेजी सुमेल री राड़ हारीया, संवत १६०० मे। तद सोबो पातसा सलेमखां रै ग्रायी। मुसमत १६११ ताई रयी।
  - द. पर्छ पातसा हुमायुसा दोली तखत बैठी तर उणां रा सोबादार ग्राया नै पर्छ हुमायु रं पाट ग्रकबरस। बैठी तरं उणां रौ सोबादार ग्रायौ ।

१. पुष्य नक्षत्र । २. घेरा । ३. सूचे पर ग्रधिकार हुग्रा । ४ कभी । ५ दस पीढो तक । ६. नागोर फिर से ग्रपने ग्रधिकार में कर लिया । ७. सुमेल नामक स्थान में होने वाले युद्ध में हार गये ।

- है. पर्छ पातसा अकबरसा १६२७ में नागोर आयो। तर बीकानेर रा राजा रायसिंघ ने सौबो दीयो। सु तीस तांई बरस तीन रयो। तिगा में बरस १ रो पट्टा सुंबारट संकर ने रायसी घजी दीनी नै संकर रै रही।
- १०. पछ पातसाह श्रकबर कछवावा जगमाल ने संमत १६३० नागीर दीनो सु सं० १६४४ तांई रयौ । चमालीस मे राजा दलपत रायसीगोत बौकानेर वालां न इनायत कोवी सु पछ स० १६५१ मे फेर कछवावा कंवर जगतसीग मानसिंगोत ने हुवी ।
- ११. संमत १६६२ में पातसा जांगीर तखत वैठी तरां सीसोदीया रांणा सँगर ऊदेसिंघ रां नै अजमेर नागोर चीतोड़ लार वीनी। पर्छ संमत १६६३ कछवावा मादोसींघ भगवानदासोत भ्रावर वाळा ने नागोर भ्रजगेर भेळा दोना।
- १२. पर्छ समत १६७३ मे पठांण जावदीन नै नागोर दीवी नै पर्छ राजा सूरसीग बीकानेर भूरटीया वीकानेर वाळां ने दीनी सु समत १६०१ में लिखीजी।
- १३. जोघपुर वालां रं १६९५ कंवर ग्रमरसिंघजो रै लिखीजी। सु पर्छै १७०१ रा सांवरा सुद तांई राव ग्रमरसिंघजी रं रही।
- १४. श्रमरसिंघजी श्रागरा कांम श्राया तरां नागोर फर्ते गुर रा कायमखांनी दीलतखांन श्रलखफखां रे हुई।
- १५. १७१४ में माराज जसवंतिसंघजी रै सोबो हुवो थो। सु १७१५ स्मरिसंघजी रा वेटा रायिसंघजी रै हुवो सु इणा रै रयो ने पर्छे इणां रा बेटा ईदरसीगजी राज कायो। समत १७७३ रा सावण वद २ माराज झजीतिसंघजी लिखाय लीयो ने ईदरसिंघजी सुं छुडाय लीयो। सु भंडारी पोमसी स्मल कीयों।
- १६. पछ समत १७८० रा फागण वद ३ नै पातसाई री तरफ सुं लाल नीसांण लेने सवाई जैसीगजी री लोक माय ग्रमल कीयो ।
- १७. मा वद ३ इंकियासीया रा मे सं० १७८१, पाछी इंदरसिंगजी रै लिखीजिया।
  - १८. १७८२ रा असाढ वद ८ माहाराज भ्रमसिघजी रं लिखोजियो सु

१. चित्तीह के साथ दी। २. राज्य का दस्तूर किया।

माराज ग्रभैसिंघजी बगतसिंघजी नुंदीनो, सु उणां रै रयी १८०८ तांई। पछे जोघपुर सांमल हुवी।

- १६. नागोर सुं तरफ उतराद में अजासर गांव इलाके नागोर सुं कोस १२ परली तरफ बीकानेर इलाक रो कांकड लागं ', गांव अजासर वगेरह। नागोर सुं तरफ दिखणाद गांव कोणेचो कोस १८ मेड़ता री हद लागं। नागोर सुं तरफ पूरब कोस ३२ आगे गैर इलाको सीकर वो बीकानेरी रो कांकड़ लागं। नागोर सुं तरफ आथूण गांव मांडपुरीयो कोस १५ आगे जोधपुर परगना री हद लागं। लंबाई अफ पूरब सुं पिछम री कोस ४७ सैंताळीस। नं चौड़ाई उतराद दिखणाद कोस ३०। अदाज कुल रकबो कोस ७७ सीततर रा गिरदाव में है।
- २०. किलो अवल तो सैर नागोर में नै सैरपनो छै महाराज श्री बखतिस्घ जो रै करायोड़ो। नै ताऊसर रो गढ़ो है नै तळाव भड़ा ऊपर मोरचां रावजी अमरसिंघजी री छतरी है ।
- २१. कसबे लाडणू में किलो केसरीसिंघोतां रै करायोड़ो है नै गांव दुगोली में गढी वै गांव खाद वड़ो में किलो नै गांव ग्रेवाद में पकी गढ़ी भुरजांदार है।
- २२. कुल गांव ५५५ पांच सौ पचावन तिए। में प्रगने कोलीये रा गांव ३७ नै बाकी ५१८। निणां में भ्राबादांन वसता ४४७ ने सूना ७१, जुनले गांव ५५५।
- २३. दोनू साखां भे जवार, बाजरी, मोठ. मुंग, तिल । श्रेक साख सावणू होज हुवै, नै केई गांवां में ऊनाळी सेंवज नै वेगा ही है ।
- २४. पाणी केईक गांवा में तो सात तथा आठ पुरस नीचे है ने केई गांवां में ३० पुरसां नीचे है। ने नदी इए प्रगना में नहीं। पाहाड़ इण प्रगना में खाटू वडी ने खाटू खुड़द में है, नै गांव लोडसर में डूंगरी है। गांव मूंडवे ठरड़ो है। बाको रेत री जमी है। खडी री खांन गांव चूंटीसरे भदाणे, मांगलोद, खेराट, इतरा गांवां में है। पथर री खांन खास नागोर में तो लाल पथर री है,

रै. सीमा लगती है। २. ग्रमरिवह राठीड़ के स्मारक स्वरूप छतरी वनी हुई है। रै. छोटा किला। ४. दोनों फसलें। ५. पहाड़ी।

नग १० है, नै पीळे पथर री खांन खाटू बडी में है। लाडणू में भाटां री खांन लाल पथर री है।

२५. जोड े खास हवाला रा गांवां मे पाबोळाव री है कठोती में नैं मूंडवे कसबा में ने ईदाणो, खजवांणो लूणसरो, मांणकपुर, वरणा गांव, गोवां खुडद, ने वोडवो, ध्राकोली, बुगरडो, दूणीयो, सोनेली, मांभी, वगेरे छोटा जोड १८ है। पाबोळाव, कठोती, ईदांणों ध्रे तीन वडा जोड है। रोई में रंख ें, केर खेजड़ी, वगेरे है। मेड़ता पटो रै काकड़ मूजा है ने धली में फोग है। कितराक गांवां में नीब है।

२६. मेला प्रगना रा गांवां में वसवाणी में रांमदेजी रो मेला भादवां सुद १० ने माहा सुद १० ने हुवै। ने गांव जुजाले गुसाईजी रा मेला २ श्रासोजसुद १० चैत सुद १। मांगलोद मे माताजी रा मेला २ श्रासोजी ने चंती नोरतां में हुवै। ने मुदीयाड़ श्री गणेसजी माराज रो मेली भादवा सुद द ने भादवा सुद १० तांई लगाय दिन ३-४ रेवै। गांव खादू बड़ी में पीरजी रो मेली १ श्रासोज मे, १ भादवा में भरीजे।

२७. करसा सावणूं करण वाला जादा है। ने केई गांवां में ऊनाली है।

२८. प्रगनां री रेख १२००००वारे लाख री है। जिण मे जागीरदारां नीचं ६०००० छव लाख री है। ने हमार पंदास ६०००० छव लाख श्रासरं<sup>४</sup> री है।

२१. कारीगरी दात री वाग वाड़ी नै पीतल रा वासण ने ऊन रा रगत रा कांमला, खेसला ने मिठाई दूघ री ऊमदा करं, खास नागोर में गांव रोल़ में लोह रा कड़ाव कड़ायला वगेरे हुवै।

३०. प्रगना में देखण लायक खास नागोर में तो किलो सेरपने सुदो नै भाडां ऊपरलो मोरचो लं महादेवजी श्रो पतालेश्वरजी रौ देहुरो न नै मिंदर वगेरे है। गीदाणी ऊपर मदारा ने मसीत करायोड़ी है, नै तलाव समस नै पीरजी तारकीनजी रो दरगा नै कठोती में दरगा १ श्रकवर रै बखत री है।

१. घास ग्रादि के चरागाह। २. वृक्ष। ३. नौरात्रा। ४. किसान। ५. अनु-मानित। ६. वर्तन। ७. कंवल। ६. स्थान मन्दिर।

# (ड़) परगने मारोठ रो हाल

- १. भी प्रगनो संमत १११४ गोड़ वछराज माठा गूजर रा नांव सूं मारोठ बसायो। पेला माठा गूजर री ढांणी थी। पछं उण रे बेटो थिरराज गांव री वसती भावादांन कीवो। भीर थिरराजजी वडा-वडा भ्रांब काट ने भ्रांबेर सूं लायो ने महारोठ में लगाया। पछं कितराक पीढीयां पछं मारोठ में गौड़ां रो भोमीचारो रेयो । प्रगना पातसाजी मनसब में देवो कीया ने गोड़ां रो भोम थी सु छूटी नहीं। तैसील भर देवो कीया ।
- २. मारोठ रा गांव ११२ तीण री विगत नीचे मंडी छं। वास कसवे रा १२ जुदा छं। माजनां रा घर पछ वसीया। जमी वीगा ५२००० पकी डोरो छै। जमी री दोय बावनीयां वांसां सूंगीएगिजे छं। सो गौड़ां ऊदक री श्री लीछमीनारांयणीजी नीमत बोरामएगं ने ५२०० पकी डोरी पट बावनी दोनी हेंस मुंहे सो ऊदक कर दीवी। हजार में वीगा ६०० नव सौ पटे बावनी है। खालसे-खालसे वीगा १००० ऊदक री जिका-विगत जुदी है।
- ३. संमत १७१५ री साल माहाराज श्री रुवनायसिंवजी ने पातसाहजी श्रीरंग-जेबजी माहाराज ने दीनी । दिखण रो लड़ाई में रुगनायसिंवजी बंदगी चोकी कीवो । औरंगजेब दिली तखत बैठो ने साहाजीहां ने कैद करी साहासूजो, मुराद बगस, दारासीकोह ने मारीया तथा कैद कीया, श्रे तीन भाई श्रीरंगजेब का वडा छा जिकां बेठां यां श्रीरंगजेब तखत रो हकदार नहीं।
- ४. रगनाथसिंघजी को नांनेरो बगर थी नै केसर कंवर बाई रुगनाथसिंघजी री मां रो नांव थी ।
- ४. पछं रगनाथसिंघजो दोखण में गया नै पातसाहजो कर्न गया नै मनसब पायो । गांव नै प्रगना पाया ७ । नै इगा मुजब नीवाजस हुई—हाती १ सिरोपाव १ सिरपेव वगेरे पातसाजी दोना । बोत खातर कीवी ।
- ६. पछ हगनाथिंसिवजी मारोठ ग्राया। गौड़ां सूं भगड़ो कीयौ। फेर मग-लाणे भगड़ो कीयौ फेर गांव गंगावा सूं थेट रोहडी तांई भगड़ो कीयौ। संमत १७१५ की साल फेर गौड़ां सूं मारोठ मे भारी भगड़ो हुवौ सो घोर-घार हुवो सो कवो ईछो हाल घोर-घार वार्ज छै। जिण सुं गौड़ कितराक सारा मारीया

१. रहने का स्थान । २. भोमिया के तौर पर शासन । ३. लगान प्रादि देते रहे। ४. दान । ४. रघुनाथसिंह की माता का नाम केसर कंत्रर बाई था।

गया नै कितराक नीसरीया, नांव तोलोकसीजी श्रणदिस्घजी कुसलिंघजी सग-रांमजी सूं सांभर कने बाब हीमायत करने गौड़ां नै गांव १७ में राखीया।

७. प्रगनां री हद सिरकार रा गांव ११२ सुं-

६५ जागीर में १७ ईसतमुरारी, जिण रो ईजारो रुगनाथिसिंघजी नै देवी कीया। नीम बकादे लोकां सुं सांभर ता० तलव तकादो दस-तक होवो करीया। अंगांवां में चौधरीयां री हीमायत गौड़ां कीवी।

इ. प्रगना मारोठ सिरकार सूं सूबे भ्रजमेर जसदांमी रेष भ्रठ भ्रांनी चा सूं पलस भरतां गांव लागा था पछै नांवे तां० लागा तिण री विगत—

## १. कुल आमदनी रो गोसवार थी।

|                                                                                         | दांम                   | जमी             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| प्रगनां रा नांव                                                                         | २६ <b>५३</b> ५०<br>रेख | ६६९१४।<br>दांम  | १०२६०००<br>जमी |
| १ प्रगने मारोठ<br>१ प्रगने सांभर तां० था                                                | २२१०००                 | <b>४४६</b> २६४। | 686000         |
| सु हमार नांवा तां॰ के                                                                   | ४७२५०                  | ११५०७००         | २६७००          |
| १ गांव समूची १२८ विगत दां<br>१ वारेमावां रा <sup>२</sup> १ छमाव<br>१ चोमावां रा १ तीमाव |                        | ां रा           |                |

- ह. १ पैदास प्रगनां री दांमां माफक, तिरा री विगत तफसीलवार—
- १ मेळ ईदर सिंघोतां री रेख रु. ५००००) रा ५४०००)।
- १ मेळ पांचोता री रेख रु. ३२०००) ३२०००)।
- १ मेळ वीजेसिंघोतां र रेख रु. ५००००) पैदास ४००००)।
- १ मेळ पांचवा री रेख २६०००) पैदास १८०००)।
- १ मेळ लूणवा री देवली सुं रु. ३७०००) री पैदास १५०००)।
- १ फुटकर गांव = लांबो लालावास गांगांणी २०००) २०००) १०००) ५०००) पैदास ३५०००)

१. सिफारिश व कहासुनी करके। २. वारह महीनी के।

कसबा री रेख रु० २०२५०) वास १३ डोळी वगेरे जमी नयारी छै।

१०. हमार पसे समूचे प्रगते नांमे वेरा बंट लीकाकर नै घरती श्रावादांनी सू ऊनाळूं ७००००) सांवणू ५४०००)।

१ डोळी या भोम री पैदास १२५०००) सवाई हमार छै। १ प्रगना सांभर संहमार नांवा तां० गांव तिणां री हमार रेख ४७५०) तिण री पैदास कसबे मारोठ सुं किताक वास कसबा री सींव में—

> रेख दांम जमी २०२५०) ५०८७० ५४०००

११. सांसणां री विगत जुदी-

१ रेख १ दांम १ जमी १ म्रासांमी रा नांव ६००) २२३६५) २००० गांव तीसावा चारणां रे ८००) २०३५७) ४००० गांव जसरांगा चारणां रे

१२. मारोठ सुं घणा वरसां सूं गांव सांभर नीचे कीया था सो हमार नांवा नीचे छै सो रेख बदी नहीं।

१२०००) २००००) सरगोठ ११००० **१२००**० कुचांमण कुल जमी १०२६०००)

६७०००) प्रगना मारोठ रा नोचे ६४०००) प्रगना २५०००) प्रगना मने दीया मेटीबां

४३०००) जमी खारी खांडा तथा

लूण री।

७१०००) प्रगना में बळाखोळा

१ तळाव प्रगना में

१ गांवां री बसती प्रगना में

१ क्रवा री खाड़ां प्रगना में

बाकी लायक जमी सांवणूं ऊनाळ री... ।

१ बाह्यणों मादि को दान में दी हुई मूनि। २. बढ़ी।

# परिशिष्ट २.

## कुछ परगनों सव्बन्धी प्रतिरिक्त ज्ञातध्य

## (क) परगनो जोधपुर

१. संवत १७१६ रा सावण विद ४ श्रजमेर र कानूगो महेसदास गांव १४६० जोघपुर रा परगना रा मांडीया हुता पर्छ मुहणोत नेणसी पा. नरसंघदास भेळा होय इण भांत मांडीया छ र —

| जुमले | ग्रावादांन | वेरांन | श्रासांमी | r          |         |           |
|-------|------------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| ४०४   | 883        | ६२     |           |            |         |           |
|       |            | जुमले  | षावादांन  | वेरान      | ा द्यार | ांमी      |
|       |            | २६६    | २३३       | ३६         | तफै     | हवेली रा  |
|       |            | २७     | 38        | - <b>5</b> | 11      | सेतरावो   |
|       |            | २३     | १३        | १०         | 11      | केतू रा   |
|       |            | 3      | Ę         | ą          | 23      | देख्र     |
|       |            | ११०    | 83        | 38         | 11      | भ्रोसीयां |
|       |            | ६७     | प्र १     | १६         | "       | लवेरो     |
|       | -          | ४०४    | ४१३       | ६२         |         |           |
| ৬इ    | 60         | 5      | तफै       | पीपाड़ रा  | गांव    |           |
| १५    | १३         | २      | 29        | बीलाड़े रा | गांव    |           |
| ११    | 3          | 2      | 22        | षेरवा      | 11      |           |
| 5     | 5          | •      |           | वाहळी ने   |         |           |
| ξX    | २७         | 5      |           | पाली षार   |         |           |
| 80    | Ę          | 8      | तफै       | गुदवच रा   | गांव    |           |
| ३०    | २१         | 3      | 'n        | दूनाड़े    | "       |           |
| 50    | प्र १      | २६     |           | भादराजण    |         |           |
| इष    | २४         | १४     | 27        | षीवसर      | ,,      |           |

<sup>्</sup>र. दोनों ने मिलकर । ्र. इस प्रकार लिखे हैं।

| ६१   | ४२          | 38         | तफै  | कोढणा रा गांव |
|------|-------------|------------|------|---------------|
| 38   | ४१          | 5          | "    | ईंदावाटी ,,   |
| १६   | १५          | 8          | "    | ्रश्रासीप     |
| १०१  | ५६          | <b>አ</b> ጸ | n    | महेवो         |
| ጸጸ   | ३२          | २२         | **   | पोकरण सातलमेर |
| १७६१ | <b>५</b> २५ | २१३        |      |               |
| १३६  |             |            | प्र॰ | सोभत          |
| ६६   |             |            | .,   | फळोघो .       |

## १२६६

# २. परगनै जोषपुर रा गांव १४४० इण जीनस इण भांत मंडै छ --

| प्रासामी    | जुमलो      | हासलीक | वसता     | सूना | सांसण |
|-------------|------------|--------|----------|------|-------|
| तफं हवेली   | २६६        | २३७॥।  | 208111 - | 35   | ३१।   |
| ,, पीपाड़   | ७इ         | 60     | ६४       | Ę    | 5     |
| " बोलाड़ो   | 5          | 9      | 9        | •    | १     |
| ,, षेरवो    | ११         | 3      | હ        | २    | २     |
| ,, रोहठ     | 38         | १५     | १८       | •    | १     |
| "पाली       | ४४         | ą×     | २७       | 5    | 3     |
| " गुंदोच    | <b>?</b> o | 80     | Ę        | 8    | 0     |
| " भादराजण   | १३         | द६     | ४७       | 35   | 3     |
| ,, दूनाड़ो  | ४६         | ४२     | ३३       | 3    | 8     |
| ,, कोढणो    | ૭ હ        | ĘX     | ४६       | 98   | १४    |
| ,, बहळवो    | ४६         | 38     | ३३       | १६   | १०    |
| ,, सेतरावो  | २७         | २७     | 38       | 5    | 0     |
| " केत्      | २३         | २२     | १२       | 80   | 8     |
| ,, देशू     | 3          | 3      | Ę        | ३    |       |
| " श्रोसीयां | ११०        | 808    | =२       | 38   | 9     |
| । षींवसर    | ३६         | ३४     | २१       | १४   | 8     |
| "लवेरो      | ६७         | ६१     | ४४       | १६   | Ę     |
| ,, श्रासोप  | २१         | २१     | २०       | \$   |       |

## मारवाड़ रा परगनां री विगत

| तफे महेवो   | १२८        | ११०            | ७३    | ३७  | १८   |
|-------------|------------|----------------|-------|-----|------|
|             | 8888       | <b>४०</b> १४॥। | ७७७॥। | २३७ | १२४। |
| प्र. सीवाणो | १६४        |                |       |     |      |
| ,, पोकरण    | <b>८</b> ६ |                |       |     |      |
| ,, फळसूंड   | ४६         |                |       |     |      |
|             | १४४०       | •              |       |     |      |

# ३. परगना री तनपाहां कांनूगै महैसदास अजमेर रै लिप दीयौ, विगत-

| <b>€</b> { <b>%</b> 900 <b>0</b> | #0 £ 8 0 0 0 | 6588000       | १४७२५०००   |                          |
|----------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------|
| <b>१</b> 50000                   | २२४०००       | २२४०००        | \$0000     | व हळो वळूदो२             |
| <b>£</b> 40000                   | ११२०००       | <b>३१२०००</b> | 800000     | प'ली रोहठ<br>षारला महेल३ |
| 20000                            | २५०००        | २५०००         | 20000      | इँदावटी                  |
| 000033                           | १२०७४००      | १२०७५००       | १२००००     | महेवी                    |
| 282000                           | ¥20000       | ४२७०००        | £00000     | वीलाड़ो                  |
| 820000                           | 500000       | E00000        | १४४००००    | भ्रासोप                  |
| ४६०००                            | ४७५००        | X0X00         | ७४०००      | कोढणो                    |
| 0000                             | 214000       | २१५०००        | ₹0000•     | पीवसर                    |
| 60000                            | २१२५००       | २१२५०•        | २००००      | गुदवच                    |
| 220000                           | 704000       | #0X000        | 300000     | खेरवो                    |
| 202000                           | १२५०००       | १२५०००        | 300000     | दूनाड़ी                  |
| 50000                            | \$ 000000    | 800000        | 800000     | भादराजग्र                |
| १४६६०००                          | १५३२४००      | १८३२०००       | 2400000    | पीपाइ                    |
| १०८००००                          | \$ 370000    | 7400000       | €000000    | हवेली                    |
| मोटा राजा                        | सुरजसिघ      | गजिसघ         | माहाराजाजी | भ्रासांमी                |

४. मोर्ट राजा नुं एकलौ जोघपुर हुवौ तिण हमें तका २ तलवां राखें, संबत १६३६ राजेठ मांहे —

४२०००० म्नासोप रा-

१४२००० बीलाड़ा रा, वाघ प्रयोराजीत ।

## ५. प्रगने जोघपुर री तनवाहां—

| रूपया:        |                  |         |            |                   |
|---------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| मोटाराजा      | सुरजसिघ          | गर्नासघ | माहाराजाजी | श्रासांमी         |
| २७०००)        | ३३७४०)           | ६२५००)  | (0000)     | हवेलो             |
| इ६६५०)        | ४५८१२॥)          | ४५५१२॥) | ६२५००)     | पींपाङ्           |
| २००००)        | २४०००)           | २५०००)  | २४०००)     | भादराजग्र         |
| २५२५)         | इ१२४)            | ३१२४)   | ७५००)      | दुन <i>।</i> ड़ो  |
| ४४००)         | ६८७१)            | ६=७४)   | ७५००)      | षेरवो             |
| २२५०)         | ५३१२॥)           | ५३१२॥)  | ४०००)      | गुदव च            |
| (00 £8        | र्वकर)           | ४३७४)   | (00 xv     | वीवसर             |
| <b>९१</b> ४०) | <b>€</b> &\$@11) | (११७५४) | १८७४)      | कोढगो             |
| , \$0×00)     | २००००)           | 20000)  | (००५७६     | <b>धां</b> सीय    |
| = X X o )     | <b>१</b> ६७४)    | १०६७५)  | १५०००)     | बीलाड़ी           |
| 98000)        | ३०१५७॥)          | ३०१८७॥) | ३००००)     | महेवो             |
| ४००)          | ६२४)             | . ६२४)  | १२५०)      | इँदाविट '         |
| ६२५०)         | <b>9500</b> )    | 9500)   | १००००)     | पानी रोहट खारला ३ |
| *X00)         | ४६२४)            | ४६२५)   | 6700)      | बाहळो बळूंदो ।    |
| १४३६७४)       | २०१६००)          | २३०३५०) | ३६=१२४)    |                   |

|   | ' દ્દ. | कसबे | जोधपुर में मंडीवर ग | गेहूं वो चोषां र | हासल री    | विगत— |  |
|---|--------|------|---------------------|------------------|------------|-------|--|
|   |        | मडीर | गोहूवी १            | चोषा व           | श्रास      | ांमी  |  |
|   | ,      | १४६) | १८४)                | २०२॥)            | संमत       | १७०५  |  |
|   |        | ६१६) | १२१)                | १२४)             | 11         | 3008  |  |
|   |        | १४५) | <b>६६)</b>          | १३६)             | <i>\$7</i> | १७१०  |  |
|   |        | ६७३  | ) २१६।)             | १९४)             | 2)         | १७११  |  |
|   |        | ४६०  | ) २५२)              | <b>१</b> 88)     | ~ 33       | १७१२  |  |
|   |        |      | -                   | •                | ***        | १७१३  |  |
|   |        | ३१२  | ) ११६॥)             | <b>१</b> ५०)     | "          | १७१४  |  |
| _ |        | ७६५  | ) १७४)              | १७८)             | 19         | १७१५  |  |
| ~ |        |      |                     |                  |            |       |  |

१. यह स्थान जोघपुर शहर के उत्तर मे, सूरसागर के समीप है। २. यह छोटासा गांव पहाहियों के बीच जोचपुर से ७ मील पश्चिम में है, यहाँ कुए बहुत हैं।

| ( ७७७  | ४४४)  | ७२६)  | संमत | १७१६ |
|--------|-------|-------|------|------|
| १७३)   | २७०)  | ५६४॥) | "    | १७१७ |
| ६७५॥)  | १७६॥) | १६८)  | 11   | १७१८ |
| १५१२॥) | २४४)  | ५४४।) | "    | ३७१६ |
| २६४)   | ७६॥)  | १२५)  | 21   | १७२० |

७. सरकार लोघपुर रा गांवां में सांवण ऊनाळी कोसेटा श्रादसत , सुनीम पं. नवलरायजी रो बही सुं नकल ऊतारी—

| 10 -4 | and the state of           | 9             |      |            |                   |       |
|-------|----------------------------|---------------|------|------------|-------------------|-------|
|       | श्रासांमी                  | कोसेटा        | हळ   | रैत रा     | पसाय <sup>ड</sup> | होहळी |
| तफं   | हवेली                      |               |      |            |                   |       |
| गांव  | भालामंड                    | U             | २६   | २६         | ३                 | •     |
| ,,    | <b>ऊचांहेड़ो</b>           | 9             | १४   | १२॥        | १॥                | •     |
| 77    | कुड़ी                      | Ę             | २२ ' | १६         | ६                 | •     |
| "     | घीगांणो                    | ञ्            | १६   | <b>१</b> ६ | •                 | 0     |
| 11    | डोघाड़ी                    | इ             | हा।  | श्रा       | २                 | 0     |
| 21    | तणांवड़ो षुरद              | 5             | ३२   | २४         | y                 | •     |
| 17    | तणांवड़ो बड़ो              | ሂ             | २०   | १६         | 8                 | •     |
| "     | पैसावास                    | 8             | ११   | 5          | २                 | 0     |
| "     | मोकळावास                   | २             | 5    | ą          | x                 | 0     |
| "     | नोघड़ो पुरद                | ३             | ¥    | 8          | 8                 | 0     |
| "     | गोघावासीयो                 | ş             | o    | Ę          | १                 | ø     |
| -     |                            | 8             | X    | 8          | Qualitative .     | •     |
| -     | desirate desirate desirate | <b>Assess</b> | १२   | 8          |                   | 0     |

द. संमत १६१४ रा चैत विद १ प्रकवर पातसाह रो फीज जैतारण अपर कामपांनी अथयो रा॰ रतनसी षींवावत इतरो साथ सुं कांम प्रायो —

| १ रा. रतनसी पींनावत     | १ रा. भानीदास पींवावत |
|-------------------------|-----------------------|
| १ रा. गोयंददास जैतसीयोत | १ रा. कुंभो जैमलोत    |
| १ रा. सांकर जैसिघोत     | १ रा. रायसिघ सीहाणोत  |

१. कुंए जिनसे सिचाई होती हैं। २. याददारत । ३. पसायता । ४. मासोपा के अनुसार कासिमखां, 'इतिहास नी वात' पू० ४८ ।

| १ रा. मानसिंघ नगराजीत  | १ रा. नगराज गांगावत |
|------------------------|---------------------|
| १ गोड़ भ्रासी          | १ गौड़ नाथो घनो     |
| १ डेडरीयो रिणधीर       | १ डेडरीयो गजो       |
| १ डेडरीयो जैमल         | १ षीची वीदो         |
| १ देवड़ी सातल          | १ ईंदो कांचल        |
| १ सांपली दूदी          | १ डेडरीयो दूदी      |
| १ राठौड़ षेतो          | १ मांगळीयो सहेसी    |
| <b>१</b> दौ. ग्रचळो    | १ नायक मांडण        |
| १ रा. किसनदास जैतसीहोत | १ पवार सुरतांण      |
| १ रा. कांनो जैतसीहोत   | १ डेडरीयो रतनो      |
| १ रा. नराइणदास सांगावत | १ पंचोळी चुतरो      |
| १ रा. जोघो भीवोत       | १ नाईक दुरगो        |
| र रा. षेतसी परबतोत     | १ भांड जसो।         |
| १ डेडरीयो मांडण        |                     |
|                        |                     |

३४ सिरदार इतरा कांम द्याया।

#### राव रांम रो वाको-

१ ग्रासाइच हीगोलो

है. संवत १६२० राव रांम ग्रकबर पातसाहि कांने जाई नै पातसाही फीज ले ग्रायो, जेठ सुदि १२ फीजां ग्रायी जोधपुर लागी, डेरा रांम वावड़ी कीया, दिन १८ कटक रही, गढ लोयो नहीं। गांव मारीयो बाळीयो लूटीयो। दिन २ मंडोर रहा। ग्रासोज सुदि १५ वीसलपुर डेरो कीयो, दिन ७ रहा। पछ राव रांम नुं सोकत वंसांगा नै कटक परा गया। तठा पछ वल्रे राव रांम जाय फीज लायो। हसनकुलीषां मुदफरषांन ग्रायो, सु संमत १६२१ रा चैत्र सुदि १२ गढ जोधपुर सुं ग्राय लागा। राव चंद्रसेन गढ कालीयो। दिन ६ रहा, पछं वंसाष वदि २ ग्राघी रात रा गांव छोड गढ ऊपर चढीया। वैसाख सुदि १५ रांम-पोल नीसरतां मुगल ५ तथा ७ पांच तथा सात मारीया तठां कांम ग्राया—

१ भाटी रिणमल नीबावत १ नायक षेतसी । पछे वैसाष विद २ ढोवी १

१. बादशाह के पास जाकर। २. फीज। ३. सोजत पर कब्जा करवाकर।

कीयो । रांम प्रील रो कोट षंड पड़ी तठ मुगल घणा मारीया। पछै रावजी ने सगलां ठाकुर मांहे ग्राय रही, वैसाष सुदि ४ मुगलां रो नाल रा गोले घोड़ा २ गढ ऊपर मारीया। जेठ सुदि ३ राणीसर तलाव रो कोट भिलीयो, तठ कांम श्राया—

- १ राः किसनदास दुरजग्गसलोत करगा रौ पोतरो।
- २ मुः जोगो १ नाराईण १
- १ जेठ सुदि १४ माल-बावड़ी मांहे पुरसे ११ पांणी नीसरीयो, सु दिन १७ तांई हुवो ।

संमत १६२२ रा मंगसर सुदि १० रिववार राव चंद्रसेन सोनगरो मानिस्वि राः तोलोकसी कूंपावत पती नगावत बीजा ही ठाकुरां रात घड़ी म गई तरे गढ छोडीया । हसनकुली री मां कही—चद्रसैन म्हारी वेटी है, घोड़ा चढण नुं ऊँट पुरण भार नुं उण मंगाय। दीया । हसनकुली, राव रांम गढ ऊपर चढीयो । अतरो साथ जोधपूर रो गढ हाथ दे कांम आयी—

- १ भाटी गांगी नींबावत ।
- १ राः वरसल पातलोत जैमलोत ।
- १ राः वीजो वीरराजोत ग्रड्वाल रौ पोतरो ।
- १ भाटी श्रासो जैसावत ।
- १ राः राणो वीरमोत ऊदावत ।
- १ भाः जोगो म्रासावत ।
- १ ईंदो रासी जोगावत।
- १ भाटी जैमल भ्रासावत ।
- १ राः सूरो गांगावत।
- १ ईंदो रणधीर महैकावत।
- १ ईंदो सूजो वरजांगोत।

#### श्री मोटा राजा रा वाका-

१०. संमत १६४१ सीरोही राव सुरताण ऊपर राजाजी जामवेग नवाव रौ चाकर जालोर थो सु गया। पछै राव सुरतांण रै माथै पेसकसी कीवी। पीरोजी लाप दोई घोड़ा १३ तिण मे वाई राठोड़ कीसनां ""दहीयो सांवतसी तोगा

१. एक हमला किया। २. टूट पड़ी।

री मां सुरा री बैर नै देवड़ो सांमदास सुजावत प्रथीराज री भाय भ्रै दोया सु रा. भोपत पतावत साथे ऊहड़ गोपाल्दास साथे जोधपुर मेलीयो !

संमत १६४३ कंवर भोपत भगवानदास दलपत जैतिसिंघ लारां गांवां ऊपर दौड़ीया', तर्ठ इतरो साथ कांम आयी—

१ ऊहड़ रांमजी जैमलोत गांव रै फल्सी भिल्तां ।

संमत १६४४ लाहौर कंवर सुरजसिंघ नुं कछहावाह दुजणसल रो बेटी रांणी सोभागदेजी परणाई।

संमत १६४४ राजाजी सीरोही ऊपर गया। जामवेग साथे वीजे फागुण सुदि ५ गांव नीतौड़ो मारीयो। मास १० उठं रहा। सुरतांण राव नास भाषर पैठी । पछै राव वरसल प्रधीराजीत री बोल दे इतरे राव सुरतांण रा रजपूत श्रांण मारीयी, तैरी विगत—

- १ दो. सांवतसी सुरावत।
- १ राड़बरो हमीर कुंभावत।
- १ दौ. तोगो सरावत ।
- १ राड्बरो वीदो सांकरोत ।
- १ दो. पती सूरावत।
- १ चीबी जीतो बीवा भारमलोत ।

पछै राजाजी तौ डेरां रहा। भीतरोट नुं जामवेग दौ. वीजा गाल में गया तठे राव सुरतांण वीजा नुं मारीयौ । जांमवेग दौ भाई लोहड़ै पड़ायौ ।

१. गांवों पर चढाई की। २. गांव का मुख्य द्वार दूटने पर। ३. भाग कर पहाड़ों में चला गया।

## (ख) परगनो मेड़तो

### कमठा श्रीर नीर्वास-

मेड़तो वसीयो १५४५ रा वैसाख वद १३। राव वर्रासघ दूदाजी बसायो, मेड़तीयां तिण री विगत दूजी ख्यात में है।

- १. कचेड़ी रा महेल संमत १४४५ सुं पर्छं संमत १६१२ में कचेड़ी हुई।
- २. मालदेवजी मालकोट करायो।
- ३. संमत १५४५ में सायर कायम हुई।
- ४. चांतरो संमत १७०० री साल कोटवाल मुकरर हुवो।
- भिंदर श्री चतुरभुजरायजी रौ संमत १६१५ में मेड़तीया दूदाजी रा वेटा जीमलजी करायो, ने जीमलजी रा पोतरां करायो ।
- ६. बेजपो तलाव प्रोहित बैजनाथजी खुदायो भूतां कने सूं'। नै बेजपा ऊपरलो मकांन ने वाग माहाराजा श्री विजेसिंचजी रै राज में घायभाई जगजी संमत १८२० री साल करायो।
- ७. दादूपंथी साद वेजपार री जायगा आधी माहाराजा श्री धर्मैसिघजी रै राज में दीवी।
  - तलाव दूदासर संमत १५४५ रा वरस में राव दूदाजी खुदायो।
  - कुंडल प्रोहित बैजनाथजी भूतां कने सूं खुदायो।
- १०. देवळीयां नागोरी दरवाजा बारे माहाराजा श्री श्रभेसिंघजी रं वखत में हुई।
- ११. मेड़ते संमत १८६२ देवली अजमेरी दरवाजा वारे। दीखणीयां सूं भगड़ो महाराज अभैसिघजी कीयो सो १ आसोप १ चंडावल १ रीयां रा सिरदार कांम आया।
- १२. मेड़ते १८४७ में माहाराजा श्री विजैसिंहजी री वखत में दिखणीयां सुंसींगवी भीवराज फीज मुसायब श्रायों ने भागड़ी करीयों सु सींघवीजी कर्ने जायगा।

१. भूतो के द्वारा खुदवाया। २. साघू। ३. स्मारक के रूप में खड़े किए हुए पत्यर।

- १३. महेसदासजी कांम ग्राया। तिगां री छतरी गांगावास रा तलाव ऊपर नै कुंडल में रीयां रा ठाकुर सेरसिंघजी नै ग्राऊवा रा ठाकुर कुसाळसिंघ जी री है।
  - १४. नागोरी दरवाजे बारे छतरीयां घणा बरस पैली री है।।
- १४. माहाराजा श्री जसवंतिसघजी रा राज में उमरावां रै ने दिली रा पातसाह रै दिली खास में भगड़ो हुवी ने व्यास गीरघरजी कांम ग्राया नै जठा पछे बादस्या तुरकांणी करी तरे मेड़ता में मसीत पातस्या श्रीरंगजेब कराई, संमत १७३५ ने लारला कमठा पछे हुबो कीया।

(गीरघरजी जसवंतिसघजी रै राज में कांम आयां री बात गलत लिखी है व्यास गीरघरजी तो माहराज कंवार अमरिसघजी कर्न कांम आया है।)

- १६. मेड्ते ध्रजमेरी दरवाजा बारे सराय लोढा हीमतमल गेनीरांमजी कराई।
  - १७. माताजी री मिदर।
- १८. डांगोलाई तलाव जाट डांगो डांगावस री, राव दूदाजी री वखत में खिणाई।
- १६. मालकोट रै मूढा भ्रागलो वेवलीयां साजी री नै डावा हात री नै थड़ा ऊपरली छतरी सिंघवी घनराजजी री है।
- २०३ माताजी श्री राजराजेश्वरीजी री मिंदर सिंघवीजी भींवराजजी १८०० री साल में करायी।
- २१. नवल-सागर माहाराजा श्री श्रमैसिघजी रा राज में मठ रा गुसांई नेकापुरीजी करायी, संमत ..... री साल में।
- २२. गांव डांगावास रो वेरो मीत्री मनछारांमजी पांणी पीत्रण वासते
- २३- लोड़ो मींदर माजनां करायो, संमत १८१० में। मीत्री मनसारांमजी कराय न्यात रै सुपरद कीयो।
  - २४. डांगावास रा श्रागला घणा बरसां सुं ढांणी है।
- २४. भंडारीयां री हवेली माहाराजा श्रमैसिंघजी रा राज में भंडारी रंगनाथजी कराई।
- २६. जैनियां रौ मीदर माहाराजा श्री मांनसिंघजी रा राज में १६६२ में हुनी।

१. बहुत प्राचीन हैं। २. सामने की।

## परगनो सीवांणो (ग)

### सीवाणा रौ हाल-

सीवांणा री कोलो आगे संमत १०१० में पंवार सिवनारांयण नै वीरनारांयण राज कीयों नै फेर राजवी रेयों किण री विगत् आगली व जूंनी बही सूं खतारी।

- १. आगे तो जैतमालजी सलखावत रै थो सो पीढीयां ४ तांही जैतमालजी रा बेटां पोतां रे रही ने जैतमालजी री प्रड़वो ती रांणा देवीदासजी बीजावत चूक संमत १५६५ रा पोहो सुद १ ने राव मालदेजी रांणा देवीदासजी अनवी थकां ने चूक करण रो वीचारीयो। सींवल जेकां ने बुलाया ने कैयो—सीवांणे रांणा देवीदासजी अनवी है जिएगां ने चूक करणो तरे सींघल जेके चूक करण ने जणा ७ ले ने आयो सो दताला रा भाखर सिवांणा सुं कोस १ रहता सो तोजे दिन प्रभात रा रांणा देवीदासजी री गायां चारण नुं चूंडो तेजसी आयो ने रांणों सो तेजिसिंघ सुं मिल ने जेको रात रा किला में आयो ने रांणा देवीदास ने वेद मुता परताप करजनोत ने चूक कर मारीयो। संमत १५६५ रा पोहोस सुद ४।
- २. माहाराज श्री मालदेजी रै नै पातसाह सुं वेराजीयो हुनौ सो सीवांणे पघारीया नै सीवांणा सुं कोस २ गांव पीपलुणा रै भाकर पघारीया नै महादेवजी श्री हलदेश्वरजी रै भाखर ऊपर पोल १ कोठार १ नै कोट करायो, संमत १६०० में कमठो समपुरण हुनो नै उठा सुं गांव नाल पघारीया सो मांयली नाल में वेरो १ नै तलाव १ ऊदेलाव नवो करायो। ने पीपलुंण सुं संमत १५१६ में जोघपूर पघारीया।
- ३. सीवांणे कंवरजी चंद्रसेणजी पघारिया नै गढ में अमल कीयौ नै सैर में पोरवाल माजनां री वसती थी सु पताल भोग लीयौ। तरां पोरवालां गादोतरों घाल सीरोही परा गया। संमत १६२० में पछ राव चंद्रसेणजी साथ ले सीरोही उपर संमत १६२१ रा वैसाल सुद १३ रवीवार घड़ी ३ दिन चढतां सीरोही लूटो सो मैलां रा किवाड़ नै दरवाजां ये कीवाड़ रो जोड़ीयां सीवांणे लाया। सो कीवाड़ां रो तो नवचोकीयो करायो नै कीवाड़ वीचली पोल चढ़ाया।

१. जिनका राज्याधिकार रहा। २. दूसरे के भवीन न रहने वाला। ३. भनवन हुई। ४. निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ।

चंद्रसेगाजी सीरोही सुं आवतां गांव वागास रा माजन वगेरां रै चाकेता मलुं नै खाती १ लाय ने कसबा में बसाया। नै बीरांमगा सोढ़ां री डोलियां सीवांणे थी सो तो खालसे कीवी ने भ्रेवज गांव कोरणा रो डोलीयां दीवी। नै सींव काढी । संमत १६२१ रा ध्रसाढ़ सुद १ सींव काढी तिण री विगत—

## १ गांव कुईप

सिवांणा विचे बंदा री पाल सीवाड़ो छै।

#### १ गांव खाखरलाई

खाखरल्।ई रा नाडा ऊभो भेल्। दंताल्। भाखर सुदी सीवांणा री सींव है।

दंताळा ने सिवांणो खेड़ो री बालु ग्राथ्ंणो सिवांणा री छै।

गांव पेली सिवांणा विचे दंताला रा भाखर सीवांणा री छै नै खाखरलाई री सीवाड़ों लागे छै।

#### १ गांव देवदी

सीवाणा सीवाहो दंताला खेड़ा री वाड़ सूं लगाय नेड़ा रा खेतां सूं लगाय भीड़भंजनजो रा थांन तांई सिवांणा री सींव छै। नै तलाव घंघू री सिवांणा री छै।

#### १ गांव मोडी

ने सीवांणा री सीवाडों नाडा मांहे नाड़ी श्रागे नाडी सात पांव सूं लागे तोरांहन रो नै श्रागे देवरालों नै श्रागे चेला नंडी सीवांणा री सींव छै।

#### १ गाव गुमठेट

सीवांणे सींव सेड़ो नै पीपलूण तीनां ही गांवां री संवाड़ो गुरड़ं नै हरा भाखर सूंदी सीवाणा री सीव छै। नाड़ी खेजड़ीयाली गड़ी भाभरलाई वगेरे नाडा-नाडो सीवांणा री सीव रा छै। नै भ्रगलोई तीखो गीड़ो गोगावाला सूंघी सीवाड़ो छै।

४. माताजी श्री हींगलाजजी रे थांन सीवांणा रा सींव में कापडी देवो सेवा करतो सु महाराजा श्री सूरिंवचजी सीवांणे संमत १६६१ रा बरस में पघारीया सो श्रीमाताजी रे थांन दरसण नै पघारीया सो कापड़ी देवो सेवा करतो तिंगा नुं तो सीख दीवी नै गुसांई नागोजी तापता हा रे तिगां ने सेवा

रे. सीमा निश्चित की । २. तपस्या कर रहे थे।

सूंपी । नं श्रोरण केरली ने थांन वीचे नीला पंची सूं थूंबधा में श्रोर श्रोरण युं डावो सीवांणा री गायां चरसो ने श्रोरण भांगसी है सूं गुनेगारी रा रुपीया १०८) देसी । संमत १६२१ राव चंद्रसेणजी सीवाड़ी कीनो थी ने सीवांगा विचे श्रेकलो कोला रो भाखर सीवांणा री छै ।

- ५. पछे चंदरसेएाजो नै ऊगरसेणजो कांम आया नै पछै संमत १६४० रा वरस में महाराज उदैसिंघजी टीकै बैठा। राव पदवी थी, पछे पातस्याह राजा पदवी दीवी।
  - ६. माहाराज श्री उदैसिंघजो रै छोटा भाई रायमलजी रै कंवरां री वीगत—
  - १ वडा तौ कांनसिंघजो १ किलांणदासजी
  - १ प्रतापसिंघजी १ बलभदरजी
    - १ सांवतसिवजी

तिणां में किलां एदासजी पातस्या री चाकरी करता सु संमत १६४१ में रायमलजी सूं वेराजी होय ने पातसा रा हुकम सूं सिवांणे ग्रमल की नो !

पातसा रौ सगपण करण नुं चोतारा जैसलमेर हुय सिवांणे मेलीया संमत १६४७ रा सांवण सुद १। सो किलांणदासजी रो वायां र रमण नुं म्राईधी । सो चीतारां ने निजर म्राई। तरे बायां रा तसवीर नख-चख सूंदी उतार लीवो। तरे खलीता पातसावां रे मालम हुवा। ने खलीता वाच ने मोटा राजा उदे । सिघजी ने, रायसिघजी ने बुलाया ने पातसा फुरमायो—रांमचरतजी रे बेटीयां मोटी है सूं साहाजादा मूं सगपण करो तरे उदेसिघजी अरज करी—डावड़ीयां वो महांरो है परंत कीलांणदासजी री बेनां है ने सीवांणे रहे छै सो महांरे सारं नहीं । नां महांरो कयो करें सो भी सोदो तो भ्रापरा केणा सूं हुसी। तरें पात-साहा बुलाय ने बाला भोपतोत नुं ने नवाव ने किलांणदासजी ने बुलावण ने सीवांणे मेलीया। सो किलांणदासजी ने खलीता बचाया। तरां किलांणदासजी केयो के मने थे दिली लेजावसो तो महांरा वाप सुं तो महांरे राह नहीं ने नां महांरे खरची नां महांरे रखत किण तरें महां सूं हालीजें। तरे छोया १००००)

१. सेवा का कार्य सींपा। २. झरणा, किसी देवस्थान झादि के चारों तरफ छोड़ा गया जंगल, जिसकी लकड़ी कोई नहीं काटता। ३. सीमा का उल्लंघन करेगा। ४. सट्बियें। ४. खेलने को झाई थी। ६. लढ़िक्यें। ७. मेरे कहने में नहीं है। ६. मेलजोल, मर्यंपय।

खरची ने रखत रा दीना। तिणां सुं सक्त कराय ने दिली ने चढीया। सु दिली गया ने डेरो न्यारो कीयो। तरे खरची दिली में आछी तरे सूं दीरीजी। वे पातसा रे मुजरे गया तर दोनुं बायां रो सगपण कीयों ने केयो सगपण तो करूं हूं पिण व्याव हिदवां रे हुवे है जीहु करावसी । तरे पातसा केयो ठीक है। तरे किलांणदासजी फेर अरज कीवी के म्हारे घर में तो लगांवण रो तेह है नहीं ने भाभाजी काकाजी दांम देवे नहीं। खांनाजाद रो बायां परणीजे जद अक टक तो राबड़ी पाई चाहीजें सो म्हारे तो थळ १ टका रो है नहीं । पछं खांवंद जांगो जीहु करावो। तरे पातसा जांगीयो हीदू लालची है परंत व्याव रे वासते खरची सारु रुपीया १०००००) दस लाख दीराया। तरां छकड़ां में घाल सीवांणे पोंचता कीया ने पछं साहाजादा कने जाय ने हात जोड़ीया तरे साहाजादे स्पीया ४०००००) चार लाख ने घोड़ो १ दीयों। सो ऊवे ही स्पीया सीवांणे पूगता कीया। पछं पातसा कने सीख मांग किलांणदासजी सीवांणे आया ने किलांणदासजी किलो सजीयो ।

द. साहाजादा साथे जांन कर साथे १ जोघपुर १ बोकानेर १ किसनगढ़ १ जेसलमेर, वगेरे ऊकीलां समेत जांन कर कूच कर जांन रा डेरा सीवांणा सूं कोस ७ गांव देवलीयाली रा डेरां सूं राई का वघाई ले सीवांणे आया अर केयो—जांन आई है। तरै किलांणदासजी बीरांमणां नै बुलाया नै केयो—थे फीज में चीज-वसत लेजावो। तरां बीरांमणां केयो—ठीक है।

तरे मोचीयां नै बुलाय वां सारी मोजड़ीयां कराय खीनखाप में मंडाय सीवाय ने देवलीयाला रा हरां मेला । केया—वीनग्गीयां तौ है नहीं ने मोजड़ीयां हाजर है । तरे साहजादे कोप में भ्राय ने खलीता दिली मेलीया । तरे दिली सूं फीज हजार ४०,००० मेली सो सीवांणे भ्राई नै फेर घेरो दोयौ । संमत १६४१ रा चैत वद ६ फीज घेरो दोयो नै गोळा वेणा सक हुवा । सो कितराक दिन तो लड़बो किया।

ह. पर्छ संमत १६४१ रा सांवण सुद ३ नै किलांणदासजी बूंदी पधारीया सो मेह श्रंघारी रात है नै बीजळीयां रे पळके बूंदी रो सीव में बेवं है"। जितरे

रै. हिन्दुओं की रीति से विवाह करायेंगे। २. आधिक स्थित अच्छी नहीं। ३. लोगों को कुछ तो खिलाना-पिलाना ही पड़ेगा। ४. रूपया-पैसा विल्कुल नहीं है। ४. किले में युद्ध की व्यवस्था की। ६. गोले चलने लगे। ७. विजली की रोशनी में वूंदी की सीमा में चल रहे है।

श्री हाडीजी महल रै भरोखे ऊभा सोच करे छै। दीली रौ वणी कोपीयो नै सीवांणे लड़े छै। सो सोच करतां नै भरोखा में नींद श्राय गई। तरै पहाड़ां मांय सूं नव हतो जोध बाघ फलांग मारी सू हाडीजो नै मूंडा में लेय मारग-मारग चलीयी मान है। तरे बीजळी रा पळकां सूं देखीयो सो हाडीजी तो मूढा मांहे था ने पग ग्रेक १ नोचो टीराऊ थीर। सो पग में जांजर वाजतो थीं। तरां घोड़ो चमकीयो। तरं कोलांणदासजी जांणीयो घोड़ो काहूं चमकीयौ। तरां वोजळी रो पळको पड़ीयो तरै जांणीयो नार आवै छै। मूढा में कोई मिनख दोसे है। तरे नार नंड़ी आयो सो दुगोळीयो भर न नार ने वायो सो नार रै लागी। सो वाघ तो हेटो पड़ीयो नै पड़तां-पड़तां हाड़ोजी कुरळाया ४ कि — किण वडे ब्रादमी नार मारीयो। तरै कीलांणदासजी हंस नै केयो—नार मारण में थांरे कांई कसर गई। नहीं तो थांने मार नांखतौ। तरै हाडोजी केही — म्हाने मारी होतो तो पाप कट जावतो। तरै कोलांगदासजी केयो - थांरै कांई दुव है ? तरै इएां कयो म्हारे दुख है तो घणी ही है। तरै कीलांणदासजी केयो — थें थारी दुख हुवै सो बतळावी । तरै हाडोजी केयी-म्हारे खांवद ऊपर पातसा रो फीज म्राई है। जीवता छोडे नहीं। जिण सुं मने वाघ मारो हुती तो पलो छूट जावतो, नहीं तो रांमजी दुख देखावसी। तरै किलांणदासजी केयो-तूं हाडी है ने हू किलांगदास हूं। हमे तू फिकर करै मती। पर्छ दिन ५ तथा ७ किलांगदासजी बूदी में रया पछ सीख मागी सो हाडीजी साथे त्यार हुवा सो किलांणदासजी तो हाडीजो री ना कैयौ। पिण माडांणो साथे वहीर हुवा। सीवांणे झाया। गढ़ दाखल हुवा । नोबता सुरु हुई जद बारली फीज में जांणीयो प्राज नोबत सुरू हुई है सो जांगां किलांणदासजी सासरे सूं आय गया दीसे है। किलो भिळग रो घाट नहीं। इतरा दिन फौज लड़ी सो कोऊं ही हुवो नहीं। किलांण-दासजी रौ खवास वालीयो रजपूतां रे घरे ग्रावतो जावतो ने घर रै घणी घणो ही वरजीयो पिण रयी नहीं। तरे रजपूत केयी मीजल जाय ने वाला भोपत सुं मिळ नं कही -- हूं किलो भीळाय देसूं। थांरा भ्रादमी २०० तथा ३०० म्हारे साथे मेल दो। सो किलो भीळाय देसूं नै थे ही फीज ले उरा भ्रावजो। तर्रं भ्रादमी २०० तथा ३०० साथ ले नै भ्राया नै किलांणदासजी कनै भ्रादमी था सो फोज रो कूच हुवी तरे कितराक तो सीख कर-कर ग्राप ग्राप रै घरां परा

१. नी हाथ लंबा शेर । २. नीचे लटक रहा था । ३. पैर की पायल वज रही थी । ४. दो गोली एक साथ चल सके ऐसी वंदूक । ४. करुए।जनक आवाज की । ६. विसे की जीतने के कोई आसार नहीं ।

गया नै कितराक सिनांन संपाड़ा नै परा गया । रात रा नाई वालीयो रजपूत रै घरे भायो; तरे फीज रा भादमीयां पकड़ लीयो नै केयो किलो भेळाय दे। तरे वालीयो केयो मने कांई देसो ? तरे फौज वाळां केयो-तूं गढ़ ऊपर ऊभ ने गांव मांगसी जिको गांव थने परो देसां नै थारो हुकम रेसी । तरं नाई वालोये केयी—िकलांणदासजी रा म्रादमी तो सारा बिखर गया है सो उठो, नीसरणीयां बांघ चढ जावसो तो किलो भिळ जावसी। तरै पादरडी री गाळ में फीज रा श्रादमीयां नीसरणीयां वांघ ऊंचा चढीया। दोय सी. चार सी ग्रादमीयां रै श्रासरे लोक ग्रायो। तरै किलांगदासजी नै खबर पड़ी। सो किलांग्यदासजी रैतो कठतां ही गोळो लागो सो माथो पड़ गयी। पछै किलां एदासजी री छाती में षांखीयां ऊघड़ी ने तरवार भाली । ग्रादमी २०० दोय सी ३०० तीन सी मग्ण गया। तरै मुसलमांन गुळी रो गाबी नांखगा लागा तरै जमीं बार दीयी । नै किलांणदासजी जमीं में पघारीया। संमत १६४३ रा वैसाख सुद १३ सुकरवार परभात रा दिन पोहोर चढ़ीयां गढ भिळोयो नै किलांणदासजी रा आदमी ३४३ कांम श्राया। फीज रो लोक हजार १२०० कांम श्रायो। ने गढ पादरडी कांनी नाई वालीये भोळायौ नै किलांणदासजी रै लारै सतीयां हुई ा सो किलांणदासजी रै ऊपर तो चांतरो हुवी । नै सतीयां रै लारै छतरीयां तुरकाणी रा सबब सं हुई नहो। श्री कछवाईजी भटीयागोजी हाडीजी वगेरे स्तोयां हुई। पछं नाई वालीये नै फीज वाळां गढ ऊपर ऊभी राख गांव देखाया ने केयो - इतरा गांव थने दीया है भ्रौ कहतांई वालीया रौ माथी तोड़ नांखीयौ।

१०. पछ वरस २ दोय तांई ती तुरकांणी रही। पछ श्रांणदांण माहाराजा श्री उदिस्घिजी री समत १६४५ रही। नै संमत १६४५ रा बरस में सीवांणा री किली वेद मुता नारांण नै दीयों सो सोबे हुवी। पछ डुगरोट रा भायंलां रै ने वेद मुतां रे वैर थो सो भायल चढ़ोया ने सीवांणा री गायां लोवी। नै नारांण रा वेटा चार चढ़ोया ने गायां छुडाई। तिण री वधाई ले ने सीवांणे श्रायों। सी नारांण रे बेटा ३ सीयो, रांमो, दुदो, तुरक नाथो, डेडीयो, तेजो इतरा जणा सांमा गया नै भायलां भेळा हुवा श्रम भगड़ों कियों तरें घणा श्रादमी कांम श्राया तिएणं पुठे श्रोरण हळ २१ रो मूंता नारांण नै बावड़ों ऊपर चांतरों करायों।

१. स्नान भ्रादि करने को चले गये। २. सलवार हाथ में ली। ३, पृथ्वी ने अपनी गोद में स्थान दिया। ४. चब्रुतरा बनाया गया।

संमत १६५७ रा म्रासोज वद सो द म्रांण भांगसी सो गुनेगारी रा रुपीया १३१) देसी ।

- ११. मोहाराज श्री सूर्रसिंघजी सीर्वाणे पंचारीया। संमत १६६२ में गढ़ दाखल हुवा। श्रमल कीयो। पछं माहादेवजी श्री वीरमंजनजी रे थांन पंचारीया जठे जायगा चोखी देखी तरे तळाव खोदावणो विचार कियो। ने सीवांगा री सीर में नाडीयां खुदाई तिण री विगत तफसीलवार नोचे मुजब है—
- १२. १ तळाव श्रवतळाव तिण रो नांव घघूरो संमत......में माहाराजा सूरसिंघजी करायो।
- १३. १ नाडी १ खुमरलाई पंवार राजा कीरपाल री वेटी खुमा खोदाई तिणसुं नांव खुमरलाई दीयी।
  - १४. १ नाडी बारला कंवरजी श्री जैसिंघजी खोदाई।
  - १५. १ नाडी वीनां, वीना वाई खोदाई।
- १६. १ नाडी सातपाव राजा भोजराज पंवार रै कंवर सात था सु सातूंही भेळा होय नै खुदाई। तिएा सु सातपाव नाडी री नांव दोयी।
  - १७. १ नाडी टोपां पोरवाळां रै खोदायोडी ।
  - १८. १ नाडी वेमांण राजाजी सुरसिंघजी खोदाई।
- १९. १ नाडी केरली पंवारां रा राज में राजा हरजी खोदाई नै आगोर' घास रै वासते हळ २२ छोडायो।

#### म्रजीतसिंघजी री वारता-

२. हाती सूंड सू पकढ़ कपर बेसांणीया नै चावा हुवा तरै खीची मुकनदास चठासूं पीपलूण था छपन रा पाड़ां में आयी। सो उठ कोट करायी ने वेरो १ सोरवो वंघायो। पछ सीवांणा सूं माहाराजा सुजांणिसघजी पातस्याह थका था तिणां रे हाती थो सो नागां में देखण ने गयो सो सुजांणिसघजी मेळीयो नहीं। तिण सूं कागदां रो तथा मेड्ता रो हाती मंगाय नै गीलोय री दीवी सो सीवांणा रा किला में हाती सुजांणिसघजी रो मर गयो। गांव होटली रा चुवांणां रै व्याव ह्वो नै लोकां नै गांवाई वाव छूट कीवो। ने पड़दलखां नै वाला घवेचा भायल भेळा होय नै मारीयो नै थांणो ऊठायो नै जाळोर पघारीया। राठीड़ दुरगदास

१. छोड़े गये ग्ररण की सुरक्षा की श्रापय तोड़ेगा। २. वालाव में वर्ण का पानी शामिल होकर ग्राने के लिए छोड़ी गई मृमि।

धासकरणोत वीखो घणो कीयो नै संमत १७६३ रा चैत वद ५ जाळोर सूं नै जोधपुर सूं सोवेदार नवाब जाफरखां वगेरे था सो नास गया नै श्री हजूर जोध- पुरमें जाळोर सूं जाय नै ध्रमल कोयो। पाट बैठा। तुरकांणी बरस २७ रही। संमत १७८० रा भ्रासाढ वद १३ श्रो हजूर नै गढ ऊपर चूक हुवी।

२१. माहाराजा सुजांसाधिष्यजी सीवांणा रा किले संमत १७३६ नै संमत १७५६ में देवलोक हुवा। लारे छतरी वाग में करी ही संमत १७५६ रा श्रासाढ सुद १. रुपीया ४५०००) हजार छरती में लागा। सिरमाळी सुंदर नै दांन दियो तिण री विगत तफसीलवार—

- १ हळ ४ वाग सारूं जमों, तिण में वेरो १ खुदायो।
- १ खेत सगळो हळ २४।
- १ खेत दंतलो हळ २४।

# परिशिष्ट ३.

## महाराजा जसवंतिंसहजी रै समै रा रीत किरियावर

### १. रांणी प्रतापदे ने रांणीपदो

राणी श्री पतापदेजी रै रांणीपदा रो दसतूर सुं राणी श्रो हाडो जो नु राणीपदा रो बंटो दीयो । इतरो श्रोर पावं सीघो मण ५४) बरस रै मे । बोजा महेल सु दूणो । बोड़ा १० खरच २० बारै हुवै तरै रुपीया २) दीहानगी पावं । जोघपुर में चाकर रा पेटीया राटका १२ रोज १ रापावं । बीजो लवाजमो रांणी हुवै सुं बीजा मेहलां सुं बीवड़ा मे टोपावं दसतूर छं। रोकड़ा रुपीया ६०००) छव हजार दीश्रा छै।

राजलोकां सूं कीरियावर टुणेटो करें। होळी दिवाळी नै लोदीया साड़ीयां श्री रांणीजी देवे। राजलोकां री पहेरावणी दें नहीं नै पगेलागणी दें । मांणसां री साड़ी ४ दें। खवासीयां नु साड़ी दें। प्रधानां हुजदारा रें साड़ी दें। सुखड़ों दें। आखातीज गाडा गुलवांगी दें। राखड़ी कसार खोपरा दें। दसरावें सुपारी दें। बीजा राजलोकां सुं कडूबा री श्रावं तिणां नुं दूणी विदागीरी दें । वे वोजो ही कीरीयावर दूणों करें।

राणीजी प्रतादेजी रामसरण हुवा । तर राणी सोभागदेजी रै भेळ कंवर श्री जसवंतसींघजी नुं राखीया था ने रांणीजी पावता सुपायां जावता। पछ सवत ""कंवरजी रै रसोवड़ो जुदौ हुवी । ने चाकर ताबीनदार दीया ने पटा दीया—१ राठौड़ श्रमरा राईसिंघोत रांमदासीत रा नुं गांत्र २, राठौड़ नारखांन खेतसी गोपाळदासीत रा नुं १ गांव श्रांतरीली पुरद प्रगना मेड़ता रो रेख रुपीया १०००) रो, भाटी रुघनाथ बाघोत नुं गांव बारणी रेख रुपीया १२००) री, खवास सोभावत रांमदास नै बेटा समेत दीया नै रसोवड़ा री खिज-

१. महाराजा गर्जासह की रानी व जसवंतिसह की माता। २. पावधीक देने पर दिया जाने वाला दस्तूर। ३. रक्षा-बंधन। ४. विदा होते समय दस्तूर के अनुसार दुगुनो रकम अथवा वस्तुएं आदि देते है। ५. स्वर्गवासी हुए। ६. अलग व्यवस्था हुई।

मत दीवी ने १ गांव घागडवास १ पालड़ी खुड़द गोपाळदास रांमदासोत, महेसदास रांमदासोत, ईसरदास सोभावत ।

### २. महाराज कुमार प्रीथीसिंह रौ जनम --

७६८) माहाराज कुंवार श्रो प्रीयोसिंघजी रौ जनम हुवौ तरे खरच हुवौ तिण री विगत, संवत " "प्रसाढ सूद ५ गुर जनम हुवो —

४४) जात करम नुं-

३४) सोनो तो. २ प्रा. १४) लखं प्रा. मनोर बदीया मादा नै गऊदांन रा। २८) १४) ६)

१०) बदीया नै रुपया २ पीरोयत ने ५) वेदीया ने ५)

४४

५००) सुवावड़ रा सेखावतजो नु दोना ।

४६) मीर ८) प्रत नु ७) लखे दोवो गढ उत्र सुता था तिणां नै।

१ जोसी चक्रपाण १ जोसी सुखदेव १ जोसी कीलाण १ जोसी श्रखो १ पांची रुघपत री १ लालदास सेखावत जो रो १ माघो बेदीयो १ जोबो उपाघीयो।

४६) मीर ७ नेकदारां नै प्र. ७)

१ व्यास पदमनाम १ पीरोयत मनोहर १ सेवग दुवारा नै १ साणी नै नाळो गाडो तठै। महल में खरच ३।

४८) दाई टोहा जगा री वहू नै कुंडा मे ५०) । बाला चूंदडी २)३। भ्रौट मयादम ६). बाको खरा ५७।।।) ४।

- १) व्यास पदमनाभ टीको कियो तरै थाळी में।
- ४) ग्रांवळ नुं याळी १ ली ३), याळी में घातीयो १)।
- ६) सुरज रो दांन कियो जनम पेला।
- ३) मछीवाड़ा रो घांन १ पगला मांडि लसर चलायो।
- ४६) परचून दोखणा तथा वाजदारां तथा बाली आ।

७६८)

बच्चे की मां की ख़ुराक के लिये। स्फुट दक्षिणा।

४५४।।।)४। दसोटण हुवो संवत १७० रा सांवरा बद ४ रौ तर खरच उपडीयो —

- १) श्री सूरजजो री पूजा रौ मेहल में मेलीयो।
- १) श्री कुंवरजी रे छहैडे बांघीयो।
- ३) श्री नागणेसीयांजी र पूजापा री ना. ७—॥) ४ नकद २) २।२५ कपड़ी नांबे मंडायो।

२०६) मोहोरां रा नेगदारां नै-

- ७) श्री ग्रानन्दघनजी री भेंट।
- ७) श्री कीलांणरायजी।
- ७) तोरण री पोळ।
- ७) श्री नागणेचीयांजी रै।
- ३॥) खेत्रपाळजी ।
- ८०) बाई चांदकंवरजी नै।

७०) मोरां प्र

- ३) चौ. सादूल १ टीका री १ साथीया।
- १) घा. सादूल १ श्रारती १ हांचळ³ खोलाई।
- १) सा. प्रवत १ पालणे पोढाई १०) रुपया ।
- २) पवार करमसी रो वेटो याचग खेतो। ७) माघो कछवावो थाळी में।
- ७) खोजो दीलावर।
- ७) घाय-वेन सरुपी लूण ऊतारो ।
- ७) पटवा नुं।
- १४) कूंमार नुं ७) दरजी नुं ७)।
- १४) घोबी ७) पुरवीया ७)।
- ७) घोवलेरणीयां में १४), कंदोई ७), मालण ७)।
- १४) गांछा नै ७) सुथार नै ७)।
- ७) रसोईदार नै।

२०६)

१. पुत्र जन्म के उपलक्ष में किया जाने वाला समारीह । २. राठीहों का कुलदेवी।
३. स्तन । ४. नजर न लगे इसलिए नमक की वार-फेर करने वाली वाय बहिन द्वारा
की जाने वाली रस्म । ४. गीत गाने वाली।

```
४) देवसथांन चढाया---
```

- र) सोनाणा रा खेत्रपाळ नुं
- १) गढ री पाळ रा खेत्रपाळ नुं
- २) मेड्ते श्रीनागणेचीयांजी न्।

४)

१४५।।) परचूण खरच कीया तथा कमीण लोक देवणी जीसी पाया जीसड़ो देख दीयी वीजदारां न्।

१२५) भाट ऊमा ने सोना री मुरकीयां नूं तुगल घड़ाय ने पेराया तोला ं ना।)॥

१०) तुगल जोड़ा ७०।) कपड़ो दसोटण रौ खरच-

२८॥) मीसह रा थांन १२॥

६ श्री नागणेचीयांजी रे चंद्रवा नुं। ॥ मेड्ते नागणेचीयां रै मेलीयो ।

४ बाजादारां नुं बाजा ऊपर घोढाया। कुंभार गांछा नु प्रादि प्रादि ।

२० मुरकीयां रा जोड़ा।

क्वरजी नै पालणे पोढाया तर्य घोढाया।

७॥)४। दरयाई गज ४४॥, खरीद ४० ध्रेचरी ६१ हाथ तो २३॥ कपड़ा नुं।

१४।।।) साडी २१ सांगानेर री १६।।।) ढोल तीन २ नागचीयां नुं। नचणीयां वृं।

पालणि श्रोढाई बाई चंदकंवर नुं

86III)

४४४॥)४॥

३०७।) ३। मास वगेरै खरच

- १) मास वारे दिने टीको तरे थाळी में व्यास पदमनाभजी नुं।
- २) चारणी खीवलदे नुं।

१. स्तर के अनुसार हिसाब देखकर दिया। २. नाचने वाली स्त्रिया।

५२) दान कीयो दांन ह गरां रा'। जापा री बरणी पोथी री बरणी।

२६।)३। श्री रामेश्वरजी माहादेवजी री पूजा कीवी तिणरा। पूजापी सिकदार राघवदास दीरायो।

१४) दवे बेणा सिरमाळी नुं मोहर रायां भेड़ी १ रा।
७) ७)

१२।)३। टका ३०३। देवतां री पूजा कीवी तदे दोखणा रा। २००)३ बीरामणां नुंने बाजा वाळां नुं।

```
८) सिघडुदांन रु०) १ नै पेटोया रो नै रुपिया ७) पांनड़ी रा।
१०) श्री ठाकुरद्वारै महोछब करायो।
```

५३) खेरायत रा जोगीया नुं मुजावरा नुं भगतां नुं।

३२) मास वारे दिन कमीण लोक ढोवणी लाया तिणां नुं दोना।

१०) बाई म्राणंदकंवर रा म्रादमी बधावो लाया, तिणां नुं।

३) सीवांणा रा भुवहरदास जएा ३१ नुं।

```
३०७।)३।
```

२०७॥) श्री राजलोक नुं मोहरां उछाब रा दीया नग रुपिया ७) रा। २८) वहुजी मनभावतीजी नुं। १४) बाई चांदजी नुं।

७) वाई मिरघावतीजी नुं। ७) दादी जादमजी नुं।

७) दादी सोढीजी नुं। ७) दादी भटीयाणीजी नुं।

७) मां चोहाणजी नुं। ७) मां चहुंवांणजी नुं। ७) मां मटीयांणीजी नुं।

७) मं जाड़ेजी नूं ७) मजिसियजी री पात्र नुं।

२८) सवलिं सवलिं बहू ४ नुं। ७) राजा सूरिस मजी री पात्रं नुं।

७) बाई ग्रणंदकंवर सवलसिंघजी ३॥) बाई परभावती नुं। री वेटी नं।

४३) वीजा राज लोकां नुं मेलिया-

७) राजसिंघजी री बहू नुं। ७) राणीजी री वेन स्यामकंवर नुं।

प्त) राणीजो री भोजाई नुं। ४) बाई दुरगावती नुं।

१. नवप्रहों की शान्ति के लिए दान।

- ४) चारणी कीकी भोहंदा री। ७) आणंददेजी राव अमरसिंघजी री
- ४) बाई रतनावती नुं।

बहू नुं।

७) मीयां फरासत नुं।

४०) समावजी मेहलीया ग्रखंराजजी री बहुवां री छतरडीयां नुं।
२६०।) ३। श्री कंवरजी री जनम हुवी तरें भुजाई १ ने कड़ाव २ रावळी तरफ
रा हुवा तिणां नुं लागा, ईग्यारे कड़ाव बीजा हुवा।

## गुल, खोपरा, नीवात, खारक, नारेल, सुपारी-

| ₹.           | मण         | श्रसांमी                   |
|--------------|------------|----------------------------|
| २५४॥)        | ११६॥)३॥    | गुल् पडत ७॥                |
| १२६॥)        | २६॥)       | खोपर पड़त द                |
| <b>द</b> ६।) | ७॥)=       | नीवात प्रत मण १ रा रु. १२) |
| इशा)श्रारू   | €11) રૂ    | खारक पड़त।)                |
| (35          | <b>ξ</b> ) | सुपारीयां पड़त ५॥।)        |
| ४३।)२।२५     |            | नाळेर ८२-)                 |

#### ६३२॥)२ पहरावणी हुई विण नु कपड़ो-

| १ मोहल में  | राव भ्रमरसिघजी र । | नेलिया । | हुजदारों रे।      |
|-------------|--------------------|----------|-------------------|
| १ गढ री साथ | पोसाली             |          | १ बीरामणां रै     |
| १ फुटकर     | खवास पासवान        | 9        | १ श्री ठाकुरदवारै |
| १ डूम भाट   |                    |          | १ माहाजनां नै     |

## ३. कुंवराजी में कंवरपदी दियो-

श्री कंवरजी नुं कंवरपदा रा गांव लवाजमी दोओ गांव वीसलपुर सुं में संवत १७२४ रा ऊनाली था दीयो नै रु. १) रोजीना माहावदों सुं कर दीयो वागा वा लवाजमो सारो सिरकार था पावै तिण री नामो जोधपुर री अमैबधी मैं मंडीयो छै—

श्री कंवरजी री घाय भागां नेथावड़ बलू, घाय री बेहन पूरां, घायभाई करण इतरो सुबै पेटीया रोजीना—

१. पोशाकें दी गईं। २. जीवन-निर्वाह हेतु दी जाने वाली सामग्री।

|                     |                                   | चावल                     | दाल                       | थ्राटो   | घीरत     | रोकड़   |   |  |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|----------|---------|---|--|
| •                   | ्<br>घाय भागां बलु सांवलोत री बहु | १                        | SI<br>II                  | 81       | S        | 0       |   |  |
|                     | राणी प्रतापदेजी रा घाय भाई        |                          |                           |          |          |         | - |  |
|                     | सांवल रो वेटो बलू री बहू          |                          |                           |          |          |         |   |  |
|                     | घाय भाई करण                       | •                        | •                         | ११       | =        | •       |   |  |
|                     | धाय री बेहन पूरां                 | 0                        | •                         | 81       | =        | 0       |   |  |
|                     | घावड बलू सांवळदासोत हमार          | 0                        |                           | 81       | =        | •       |   |  |
|                     | पावसी ने गांव दीरीजसी तठा पर      | 3                        |                           |          |          |         |   |  |
|                     | मनै कोजो।                         |                          |                           |          |          |         |   |  |
|                     | छोकरी श्रासी नुं                  | 0                        | 0                         | 13       | =        | 0       |   |  |
| रोव                 | ड़ पावे मास १ में पावे—           | वरसो                     | दि पार्व                  | वरस ह    | के में — |         |   |  |
|                     | ४) २। २५ घाय भागां पावै।          | ३८।।                     | ) धाय                     | भागां पा | वै मास १ | २ में । |   |  |
| ४) घायभाई करण पावै। |                                   | २३॥) कपड़ारावरस १ में।   |                           |          |          |         |   |  |
|                     |                                   |                          | ८) म्रोडगाद ४।) फेटोयाद । |          |          |         |   |  |
|                     |                                   | ३) कांचळी ३६,४॥) गाघरा ६ |                           |          |          |         |   |  |
|                     |                                   | રાાા)                    | श्रोडग्री                 | '२।      |          |         |   |  |
|                     |                                   | २३॥)                     |                           |          |          |         |   |  |
|                     |                                   |                          |                           |          |          |         |   |  |

१५) चूड़ा रा पार्व वरस १ में। १०) घावड़ बलू सांवळ रो कपड़ा रा वरस १ में।

७॥) छोकरी ग्रासकी कपड़ा रा बरस १ में।

### ४. कंवर जगतसिंह री जनम-

कंवरजी श्री जगतिस्घजी बहुजी श्री चंद्रावतजी रै जनम हुवो। संवत १७२३ रा माहावद ३ गुरुवार दिन घड़ी १३ चढीयां नै पल १ मेख लगन में जनम हुवो सु श्री महाराजाजी हजूर लाहोर में माहासुद सुं हजूर नेगचार पार्व नै रीत-पात कीवी तिणरी विगत—

## बीरांमणां नु—

देस मांहे रीत सु देस मैं पावसी नै हजूर इतरा दीया मीर १ रु० ७)

१. प्रति वर्षं के हिसाव से। २. कचुकी।

```
१ व्यास वेदंगराय नुं १ जोसी जोतंगराय नुं १ त्रीवाड़ी कांना नै
१ जोसी चक्रपाण नुं २ सि० अखेराज नुं १ व्यास जदेव नुं
१ जोसी बृंदाबन संतो- १ वेदीयो रांमेश्वर नुं १ व्यास जग।
खीदास नै घावे दीदी।
```

## ह रु० ६३) दीया।

बधाई म्राई तरै मीर १ रु० १४) री नै रु० ४) तिल री थाळी में। मोर १ रु० ७) री गीतेरस्पीयां नै। बारीया नै सिरपाव १ पाग रु० ६) री बादळाई नै फामड़ी १ रु० ६) री। ११६) रोकड़ बघाई रा १००), मोहोर री ७), माळा १ लीम. १ सोना री मोरां री ७), ईजाफे १), चोकपुराइ री १) बारीया नुं।

#### बाजदारा नुं-

१) तोला रा सोना रा तुगल जोड़ा ४ दीया ज्यांन मेहमद १, कुतब मुं १, जोड़ी लाखा नुं १, जोड़ी लीखमीचन्द नुं।

छीणगां सालुंवां रा पाघां दीवी, थांन १ री पाघ ३

१ जान मेहमद मोरछल

| १ कुतब मोरछल   | १ श्रलाबगस                              |
|----------------|-----------------------------------------|
| १ लिखमीचंद     | १ करणाजी                                |
| १ खोजो करणायची | १ फतैमेहमद <sub>े</sub> सुरणायची        |
| १ नासिय        | १ मीठी                                  |
| ं१ ढाढी        | १ याकुब                                 |
|                | १ लिखमीचंद<br>१ खोजो करणायची<br>१ नासिय |

#### १५

वीठळदास कुसळायत नुं मोर १) दीवी।
कासोदां री जोड देस सुं ग्राई तोणां ने रु० ४०)।
केसीया नुं पागां सालु री २०)।
खुडीया ने पाग १ सालु री २०)।
भुजाई हुई श्रीजी री तरफ सुं महेलां री तरफ सुं,

धायजी री तरफ सुं १, राठौड़ जैतसिंघ १ नारखांनीत री, १ राठौड भींव गोपाळदासीत री, १ राठौड़ रिणछोड़दास १ गोयनदासीत री, १ मीर, ग्रब री १

कानी में पहिनने का गहना । २. सदेश वाहको की जोड़ी ।

श्रीजी निजर कीवी मोहोर ४०० पातसा श्रीरंगजेवजी रे निज हुंडी कराय ने ज्याहानावाद में ली।

सायजादा सुलतान माजम री नोजर १०००) कीया ।
राठौड़ रुपसिंघजी री वेटी चंद्रमती सायजादे नुंपरणाई छै तिण नुं थांन्
नग ३५ मेलीया ।

कलावत गुणोजनां नै इनांम दोग्रो।

देस में रीत हुवां रो विगत—

कंवरजी श्री जगतसिंघजी री जनम संवत १७२३ रा महा वद ३ गुरवार दिन घड़ी १३ चडोयां पल १ मेख लगन में जनम हुवी तर देस मैं खबर हुवे तिगा री विगत संवत १७२४ रा बरस में—

३१२।) जनम हुवी तरे उछव<sup>२</sup> रो खरच — ३१६।।) मोहोर ७ नेग री सु रु० ३६१॥) में सु रु० ७) पहला दीया था बाकी रया सु पछं दीया।

१६॥) जोसी ५ वेदीयो १ जनम रै समै दोडी सूता विर्णा नुं पेडा ने, रा रुपीया।

३४) में सु १४॥) संमत १७२४ में दीया बाकी हमार दीया।
१४।)१। ढोलणी भेट लाया तिणां नुं दीया। सुतरार ढोलणी लायो
तिणने। भाड़भुं जो चवीणो लायौ २), पी आरीयां नुं ३), दरजी

भोपत नुं २॥।)१।

२२५८। चरम रे दाखल खरच हवी-

३४४।) आमांन छायादांन सकरायत १६७॥।)३। होम सोमवार सनी-रा सा १ रा रु० २३॥।) सरवार रा सो १ रा रु० १२॥।)

१. गायक श्रादि कलाकारो को। २. जन्मोत्सव। ३. ड्योड़ी पर सो रहे थे।

**म) २।३७॥ भादवा वदी १२** बछाबारस रे भीजोवणा नुं १७।) २।३७॥ सीतलामाताजी री पूजा चैतवदी ८ हुई तरे। १८) २। २५ नोरतां में गोरणीयां २२ बरस १ में जीमे तिण नूं सीघा । ५६६॥) श्रीकंवरजी तुलाव माहा वद ५ कोवी तरै खरच ४२।) रा श्री लिखमीनारायणजी री तुलावका मौर १ रा १५।)२ रोकड़ ३७)

४॥।) २ २५ मंडोवर श्रो खेत्रपाळ काळा गोराजी री पूजापा रौ हुवे। ४८।=) गीरैह रास पलटीया तरै दांन जप रा दोया ' ४३७) बराता संनधा हुकम दीया। १५।) ३। श्री नागणेचीयां नी री पूजा ११॥)२।३७॥ घी दीयो रोजीना पईछै एक पाव। ३॥) पूजापो वरस एक में वार २। १५।)३।

८७४।) श्री कंवरजी तुलाव बेठा, मीर १ रा रोकड़ वरणो जा. १६। ५०) सामान ज्ञामणां नुं माहावद १४।)२। ७५६) ३२) तील पात्र घीरत पात्र २) प्राचीत दान नाळेर **८६६॥।)** 

५ दीया तरै। १२१॥-) बाजै घोरी इतरा दान पुन ऊसीचणा कीया तिण नुं।

77581-)

गहणो घड़ायो सोना रौ १६) कांठलो हांसल १ तोला २ री रुपीया तोला मासा श्र० तरवार कटार ब्रक १०६।) ६।) २ कोठार सुं गहना मुनाल कराया तिणां सुं सोनो। १६) ॥।) २ खरीद मूठ तरवार री कटारी सोने री सोनो मस-कत सुघो।

१. रसोई के पेटे। २. गले में पहनने का एक गहना।

तीवारां री भुंजाई हुई "--

संवत १७२४ रा बरस पान रा बीड़ा ग्राया

में आसोज रा दसरावै-राखड़ी रा बीड़ा १००

६॥=) दीवाळी री भूजाई पान १५०

होळी री भुजाई भ्रैगम दसरावै पासू ७५

१०॥≥) चेत्री दसरावा नुं दीवाळी ना बीड़ा १००

पान १५०

दीवाळी री जलूस नुंवागी होळी बीड़ा १००

नवो करायो। १५० पान

३) दुदमी गज ४। चैत्रो दसरावे बीड़ा १०० १) पाग १० स्रत-पान

लस री) घाखातीज बीड़ा १०० २) श्वतलस अपदार जन्म र समे बीड़ा १०००

गज १

७॥) कनारी सोनरीया बागो।

५२)२ घासोज सुद १० रै दसरावो ४८॥) सेजलाना रो साज कपड़ो

वागो करायो-

२२॥) पाग लाल कीलेदार मुकेसी

सारु। ७॥) श्रसावसी गज २॥ बागा ।

पटको १ जरीदार सग रूपा पटवा रो।

प्रा) कोर सोने री तोला २) पडत १) तोला रा रु० २॥)

५)२ तुररो १ रूपा रौ तोला १०।

४१७॥।)

कपड़ा बागा रावत कराया मास १२ में संवत १७२४ रावरस में।

२१) बागा १५ कराया १०) सूथण १५ श्रतलस ४) टोपी कोरां सूघी

सीयाळा रा बागा साटे रा मोगसर सु माह तांई

३३॥।) भ्रतलस गज ३२॥ २३॥।) इलायची रा थाळ

१५० १६) साहोबो गज २२

१६।॥) पालड़ी ३

१४) सीरखां २ खासी मछली वदर री छीट।

दा।) सीरखां २ सीरोज छींट री। २।।।)३। पथरणा २ लांगी रा । १॥।)३। पछेवड़ा २ सीवांएा री ट्रकड़ी रा।

५) सूथण १ नुंग्रतलस १॥। गज ४।)३। मुलमुल रा थान गज २४ रो। १२ भ्रंगोछा । १२ घोती।

> १६॥) बुगचा २ मुखमली। १॥) सूत सीरखां विषयणा में।

प्रा)रा वसूल रु० १।) केसु रै गयी बाकी । प्रा) केसु रै १॥) वाकी ।

१. स्योहारो पर भुना हुप्रा खाना वना। २. कपड़े का बड़ा यैला जिसमें कपड़े ग्र दि रखे जाते हैं। ३. रजाई।

```
३।) दरीयाई गज ६॥ रा।
६) १।२५ श्री साय गज ६।
```

दाा) इकतारो बुरानपुरी गज २७'। असतर नुं।

।।।-) अतलस टोपी ७ ।

२॥) ग्रोडगी २ रजाई नुं।

१६।) कनारी १० सोने री।

३३।।।)३। मास ५ फागुए। रा बागा १५ सरै जंन बैत कराय दीया। ।।) जोडा २ पांवपोस रा तिण नुं।

हा।) ३। बाजे इनाम दाखल ।

६) मांजही १ पंडित लालजी नुं • • • खिजमत खवास पारादात रै।

।।)३। पाघ १ घायभाई करणा ने बरसगांठ री।

जनम उछव रै खरच री विगत संवत १७२३ में—

३२६) रोजगार मीया रुसतम नै १६६॥) छड़ीदार खांन मेहमूद नुं मास ७ रा प्रत मास १ रा, २४)७ चंद्रावतजी रा दीया। ३२४) रोजगार रा प्र॰ २४)

१४) जडावल बरस रै प्र०७) १५) खान महंमद मोरघो

४) फतसा

७३।।।) जुडीदार जणा २ मास १३रा ५) सेख बाजखां

३६) भाई खांन मास १ रु० ३)

४) जलाल घालमसा

३३॥।) घासी पीरमेहमद रौ

२८) में बाद ३।।।)१।

मास १ रु० ३)

बाकी २४)५।

(।।।१७

२२॥।) सीको बरखुरदार गाजी रौ साल १रा रुपीया १॥।) नै पेटीयो १ म्राटो १। मन =)

१४६।।।) तळहैटी रा मेहलां श्रीकंवर २५)३।१२।। साणी रतनसी साल १रा जी रहै तरै घोकीदार राखीमा रु• २) १३) सोलंकी जीवी सुपा री वरी तिएां ने खरची रा—

४४।=) दोढी तांणी जणा २ बरीचा रे मास १ रो रु० १) १ ताजो खवास पूरो रोज ४०)३। फरास जणा २ दीन १ राटका २।२५ मुगा ३॥)१। फरास ईनायत लाडा मास हा। दीन ४ रा। रो मास २ रा दिया। २२) ३। भग बाघो गोईदोत रोज ३६।)।। फरास मजू नुं हजूर था सु श्री श्री कंवरजी रो कांम टका शश्रा। २२)३। फरो दहोयो रोज टका १।१२॥ करसी गढ़ ऊपर तळेटी १॥।) १।२५ चुं० भ्रलीवल मुरीद री कोठार रो रखत संभाळ ५६-) श्रीकंवरजी मीयां फरासत री सी, मास १ रा रु० ६) हवेली रहा तरै ईजाफै चोकीदार बाद ।।।-) बाकी रु॰ राखीया जणां ह प्र० ॥) १। । 년 (三) १२॥।) हलालखोर लालू खिजमत

करें सु मास रो १ रु. १) सु मास १३ रा में रु. ॥) कसूर । २१)३।२ तरवार कटारीयां रं म्यांन। ७८॥।) मुखमली साज तरवार रे लीयो । रुसनाई वरच दीया सारुं तेल सवत १७२४ रा सांवण सुं ने असाढ सुधी मास १३ रों पड़त तेल ७१ रो टका १।२४ लखें। १०)३। बोड़ा ६१३ हसते तंबोली बेणो। १६१ गढ ऊपर २७२ श्री कंवरजी रे हजूर। १८० राजा मानसिंघजी रे। प्रोबो नराईएा सादूळ रो कपड़ा बागो घोवै सु साल १ रो रुपयो १॥) पावै ।
 पर्वे ।
 दरजी बाघो बागो सीवै तीणा नुं

६६) बरस गांठ रो जलुसायत संवत १७२४ रा माहाबद प हुवी तरै। २।)१ भेंट श्री ठाकुरदुवारै नै भाग-

वत ऊपर चढाया। १०) केसर टंक ७० पंसारी व घारी पड़त ७)

२६)३।३७॥ मेवा जमा । १८।)१।३७॥ दमीदोय २॥।)१ नै पेड़ा ५॥ सेर ७॥)२! मिठाई १।)६ राजा मांन-

सिंघजी नुं।

१. हेघाढी के पहरे के लिये। २. रोधनी के लिये।

पान मसालो

दा।) ३। ७।। १।।) ३। ३७।।

२) राजा मानसिंघजो रै सीघो
मेलियो।

२।।।) १५ फूल श्री अणंदघण करण
जो रै नै बाई रै रतनकवरजो
रै श्रेक श्रेक
२।) ३।। १। २५

१) १। ३१ श्रोखद करायो घायर
तिण नुं

३।३७॥ दाख ॥ सेर

लागी खसखाना नु

२२)२।३७॥ ३॥) १।

पांणी खसछाहण नुं।

रखत चकबंघी ३)१।

बीड़ा ६१३ हसते तंबोळी बेणो
रिपीया १०१)३। सु बीगत दुजी
कांनी सुं ली।
गढ ऊपर श्री कंवरजी राजा मांनसिंघजी
१६१ २७२ १८०
राजा मांनिसिंघजी रै सीदो रुपिया
२) साः

१॥) मुठीयो १ मलीयागरी रौ

१) गुलाब रा सीदरा।

२।३७॥ मोसरी ॥ मन ४०) दीवाळी नुं मोठाई चवीणो ७।)२।१२।। म्रोडणी ४६ प्रत थान १ गज दिरीजे। २४ थांन १ रा सु थांन प्राा २६।॥)३ कहार २६३ बाई श्री पड़त १।)।२४। चांदजी, मां चंद्रावत १।)२।२४ बाजे बाजदारांनुं ६) घवलेरण १ बांघेलीजी वह हाडीजी बीरामणा नु २) जेठडा) २।२ पात्र चंद्रजोतजो गोढं ३८)१।२५ रखत करायो तोणां ने लागो ३१) जाजम श्रेक कराई ती लैखे पघारीया तरे खरच हुवा २।।) १। वगले १ मजर घाल्यायो कहारा। ३।)२ गूही २ उडावण रै तिणने मसालो। १।=) गादी १ गदेलो १ । वासते कराई तरां रै। २॥ =) मुखमली गादी १। २॥) श्री कंवरज्ञी गढ ऊपर पधारीया तरै बाजदारां नुं। २८।।।।३७।। खसखानो १ बाड़ी रै प्रा) सीघो खरच करायो मोहले तीण नुं २।।।) चदण २।। सेर रैयो

```
१५) होळी री गोठ रा दीया हसते भाटी
  २०। ) बाजे परचूरण
      ६।) तांबेड़ो पीतळ रौ ४।। सेर
                                  सूजा पीरागदासीत फागण सुद १२
                                ११-) वाजे खरच
     ४)२। जाग लाख री।
  ४) १। २५ छाळी १ दूघ अरोगण नै
       ६) परचूरा
     ७॥=) दरजी वाघो वागो सीवै ७॥) कसबे जोघपूर रै चोकं।
           स् रोज पेटीयो भ्राटो ७॥=) प्रगने सोजत रै।
           १। सेर, घो इपाव, तेल
           =) सुकाती वद १ सुं
           श्रसाढ सुद १४ सूघी मास
           ६ रा धान २ सेर कणेत
           पावै रोजीना।
 ४८६८॥)
 प्र. बाई रतन कुवर रौ जनम—
     बाई रतन कवरजी रो जनम संवत १७१२ में हुवो तरे विगत खरच रो-
 ३००) बहुजी श्री सेखावतजी नुं स्वावड़ रा दीया।
 ६१) श्रो बहुजी नुं पीठी नुं मोठ ३८) मण तिल मण १५) रा दीया।
 ११) नेग रा दीया मोहोर १ श्री चांदजो नुं ७) घाय नुं १४)।
 २६॥।) जोसी लाग ६ दाई २ जनम रै समे नुं परं पहली गढ़ रहा तिए। नुं
     पेटीया दीया २८ रा नै ढोली पांती पटां रा दीया।
 २८) गीरह ह रो दांन करायी श्रो बाईजी कने तिण रा रुपीया २८) दीया।
 ६।) मासवारी पूजापो नैबेद सुघो श्री देवसथान पूजा रा मेलोया।
३०॥) श्री नागणेचीयांजी रै पूजा रा श्री खेत्रपाळ पूजापो नै घाय नुंदोया
     रांग रा।
२७-) पालणो खाती रतनो लायौ तिण नै २५), रोकड़ १०॥), कपड़ो ६।),
     नीवार २), बाजीदार नुं ५)।
  ॥) थाली १ दाई नुं।
```

१. प्रतिमाह ।

प्रश्र)

पछै श्री महाराजाजी री तरफ सुं बाई पावै तिण री विगत—

१०) राखी रा रोज १ बीडो ६ रा १) रोजीना मु॰ ३४८)
पान ६०।
११) छावरा मांस मास सेर २

१०) पांवपोस रा जोड़ा।
३) दसरावा दोनुं रा नेग कंवर का रोकड़ो २) दमीदो १)।

४०) गवर रा रावळी तरफ सुं मांजगां नु तेल रोज १ रो १ पाव पावै ।

स् रोकड़ा २१।

१०) मिठाई रा सांवण सुद ३ रा सोघा रोज १ गेहूं ४ सेर, रोकड़।
मूंग १ सेर। २०) कपड़ा रा मास १ रा।
भायां री तरफ सुं रुपया १३) दोवाळी ने कुलडो भरे तरे मेवो ने रोकड़ ३२) पावै।
सुरोज तेल मास १ में १ ... ... ... ... ... ... ... ... ...
सेर २ पावैं।
१०) मिठाई रा सांवण सुद ३ रा सोघण सुद १ रा सोघण सुद ३ रा सोघण सुद १ रा सोचण सुद १ रा सोघण सुद १ रा सोघण सुद १ रा सोघण सुद १ रा सोघण सुद १ रा स

बाई रतनकंवरजी री घाय जंगी सिकदार भगवांन कु सळावत री बहू

सीघो रोज पावे ग्राटो १। सेर, घाय री वैन रै—
चोखा पाव १, दाल ।। सेर, घो छोकरो १ रै ग्राटो १। सेर, घीरत
०।४ पाव सु जंगी नु । 
दानगी पावे १ रोजीना तिण २७॥) वरसोंद पावे ।
रा मास १ रा रुपीया ४) घाय पावे कपड़ा रा १४); बागा
६) चूड़ा रा ७॥)।
६) छोकरी रै कपड़ा रा ।

३३॥)

१. रक्षावंघन के म्रवसर पर। २. गवरी पूजन के मवसर पर राजा की म्रोर से पाती ु है। ३. प्रतिवर्ष।

## ६. हाड़ी जसवंतदे नै राणीपदो दीयौ-

महाराज श्री जसवंतिसंघजी कंवरपदे बूंदी रा हाडा छत्रसालजी' री बेटी जसवंतदेजी परणीया सं० "" " रा दुतीक सांवण सुद द री जनम ने त्यां ने १६६४ रा जेठ सुद २ परणीया बूंदी पघारने। 'पीहर री नांम रांमकंवर थी। तिणां १७२० संवत वाग रा" पको करायो ने कोट करायो ने तळाव किलांण-सागर रातोनाडो करायो। सं० १७२६ श्रीरंगाबाद में रांणीपदो पायो। पछै बूंदी चलीयां सं० १७३६ ने । सं० १७२६ रा बैसाख वद १३ श्रीरंगाबाद में रांणीजी जसवंतदेजी नु रांणीपदो दीयो तिण री विगत—

रांणीपदा रै मोहरत रै दिन जतुसायत हुनै। श्री महाराजाजी नै श्री रांणीजी बीजो हिसा री मेहल खवासीयां मांणस उमराव खवास पासवान कांम-दार सागड़द पेसो बणाव करै, नै इतरो श्रीजी री तरफ सु रांणीजी पावै—

बागो चूनड़ सूघो आवै। बर्णाव नुंबागा २।

गहणा रा डवा मांहै सुं इतरो दीयो, तिण में सारा गेणा था जडाव रा। वणाव कर नै ग्रेकण सिंगासण बैठे। ऊपर मेघाडंबर तांणीजे। खोळ भरीजे। विगत—श्रीजी री तरफ सुं सूत सुं लेपेटीयी नारेळ सु सोना रा संपुट रो नारेळ हुवे। सु पछे ही जतनां सुं राखीजें कोठार मांही।

फळ नग १८ हुनै बीजोरा तथा बीजा हो फळ हुनै। सो संको कुजो नीवात रो १ सुपारी बोड़ा १ रोकड़ रुपीया १००)३। खोळ भरै तरै मोड़ बांघ नै सीघासण बैठे। तरै पिरोहीतांणी ग्रारती करै सु ग्रारती में मोहर १)) श्रेकहीज घालीजे। श्रीजी री तरफ सुं रुपीया ७), रांणीजी री तरफ सुं रुपीया ७) ग्रारती री मोर १ श्रेक सवासणी नै दीजे। पछै श्रीनागणेचीयांजो रै पांय लागे क तरै रांणीजी री तरफ सुं ईतरो हुनै—मोहोर १ श्रेक, नारेल ४, मेदो ५), गेहू ऽ।), हूघ ऽ।), चावल ऽ७, खांड ऽ२, गुळ ऽ२।।, घीरत ऽ७, सवामण रो नेवेद, नै चंद्रवा लाल सावटु।

देवतां री रांणीजी पघारनै पूजा करै। विगत—मेहलां में पुरवाई।।, खेत्रपाळ ।।, जोघा सुरार रा खेत्रपाळ नुं। देवतां री पूजा की। होम दोळुँ परदीखणा दोजं। कलस ५ थापन कीजं—कळस १ रुपा रो रुपीया १०) रो घड़ीजे, मासो सीनो कळस मे नारेल ४ दरीयाई, तांबा रा कळस ४, नारेळ ४,

१. शत्रुवाल । २. स्वर्गवासी हुए । ३. मुहुर्त । ४. श्रृङ्कार । ४. वहे यतन-पूर्वक रखा जाता है । ६. कुलदेवी के पांव-घोक देते है । ७. चारो ग्रोर । ८. प्रदक्षिणा ।

कळस ४ मे, सोनो मासा ४ च्यार, रोकड़ रुपीया २) नीसतेई बीरांमणां नुं दोजे। नविगरे री पूजा कोजे नारेळ १ रोकड़ ४।२५ चावळ कपड़ो रातो, रुद्र कळस रु नारेळ १ रोकड़ा २। पात्र स्थापन नारेळ १ रोकड़ी २) रातो कपड़ो चावल।

नागणेचीयां री पूजा नै पंच देवतां री पूजा नवेद भेसी स्वसत खावन नारेळ २ सपत घांन नारेळ रुपीया २०) भुरसी दिखणा रा नै रुपीया ६०) सखालं लागे।

रातै रातोजोगो हुवै। घोलेहरणोयां गावै तिणां नै मोहोर १ श्रेक दीजं रांणीजो री तरफ सुं।

भ्रारती हुवां पछे उमराव हुजदार कांमदार खवास पासवांन साहा में भ्राय नै पर्ग लागे ने भेंट करें सु रांणीजी रै ग्रावै न देते।

ऊणीज दिन श्री ग्रानंदघनजी री ऊछव करावै सी मोहोर १)) ग्रेक नारेळ २, चढ़ावै ने श्री किल्यांणरायजी रै मोहोर १ ग्रेक ने नारेळ २ दोय चढ़ावै।

श्री माहराजाजी रे रसोवड़ भुंजाई हुवे सु सकोई पहल उमराव खवास पासवांन जीम नै कांमदारां नु लाडू पुड़ी, दीरीजे ने भुंजाई १ श्री रांणीजी री तरफ सुंहुवै।

ऊमरावां री बहुवां भ्रावै सु जीमै नै बारली नै मांहोली भुजाई बचै जीनस व रेवै सु राजलोक र तथा खवासीयां री थाळीयां पुरस मेलै। श्री रांणीजी रे मेहेल पद्यारे पगमांडणी राणीजी देवै।

श्रतलस मीसर नग १ नै निखरावळ मोहर १ नै रुपोया १००) करें सु फूल वणा होव सुबाई लेवें।

श्रारती होने । श्रारती री मोहर सवासणी नूं दीजे । पछै सगळा मांणसां नूं पगां लगा लगाने । सु मांणसां नै चूड़ा पहराने । श्रीजी री तरफ सुं, नं बागा रांणीजी री तरफ सुं देने । माळोया सुं रात रा पधारे तरे इतरां नु नेग वागा री छै—खवास घांचल उदंकरण लेने मोहर १)) बेस १ खोजा मदारख नु बागा २ सुघा खाना रा नुं, मोहोर १ बागो १ श्रवदारखाना रा नुं, रसोवडा रा दरोगा नुं, हजूर रा दोढोदार नुं। सेऋखाना रा ढोली नुं—मोहोर १, बेस

१. सात प्रकार के भ्रानाज। २. उसी। ३. जिन्स। ४. राजधराने के नौकर-चाकर भ्रादि।

१, खबर देण आवै तिण नुं ऊल गुडुंबा नुं मोहोर १ वेस १।

इतरा मोहोर पावै लूग ऊतारण री १)) जोसी, मोहोर १)) प्रोहीतजी, मोहोर १)) रतनाजी री पोसालु, मोहोर १)) पोलीया नु, मोहोर १)) गेहणां कोठार वाळां नुं। मोहोर १)) वेदीया नुं, मोहोर १)) साहाणीयां नुं, मोहोर धादी।)) गांछा नुं, मोहोर १)) कुंभार नुं, मोहोर १)) पाट रा हाणी रा ऊछाड़ें ग्राघी मोहोर, बारीग्रां नु मोहोर १)), सुखपाल रा काररा मोहोर १))।

उमरावां री बहुवां नै बागा दीजे —

१ बडा वडा उमरावां री बहू नुं मोहोर १ श्रतलस १ परकालो नारेळ २।

२ ऊतरता उमरावां रो बहू नुं मीसरु परकालो रोकड़ रुपीया ५)।

३ तोणसुं उतरता उमरावां री बहू-नु मीसरु रोकड़ रुपीया २।

४ तिणसुं उतरता उमरावां री बहुवां नुपरकाली नै नारेळ २। सकोई विमरावां नुं श्रासीस कहावै नै पांन रा बीड़ा देवै।

श्री रांणीजी सासुवां नुं नणदां नुं पगालागणा रा मोहोर १)) परकालो लाल श्रतलस ।

खवासीया घाय बहारणां नुं साव पदु दीजै। खवास कामदार मुखी होवें तिणां नुं दुसाला थीरमा, मीसरु दीजै। बीजासी नुं ने महाजनां नुं खवास पासवानां नुं साड़ी दीजै। पोळ नुं सावदु ऊंछाड़ी दीजै। नै पोळीया नुं साड़ी पाघ दीजै। डूम ढोलीयां नुं तुगल छीणगा दै। नेग ढोल दरमामा दरीयायी सुं उछाड़ी जैंं ।

रुपीया ६०००) श्रीमाहाराजाजी रांणीजी नुं दीराया ।

१. प्रथम श्रेणी के नीचे की। २. समान्त। ३. मुख्य। ४. दरियाई कपड़े के प्रावरण से सन्जित किए जाते हैं।

# परिशिष्ट—४

## डावी ने जीवणी मिसलां री विगत

रावजी जोघेजी मिसलां री रीत बांधी सो ग्रापरा भाई तो जीमणी मिसल में बैठा नै ग्रापरा बेटां नै डावी मिसल में बैसांणीया सो मिसल जीमणी में तो चांपावत, कूंपावत, जैतावत, करनोत ग्रै च्यार सिरायत है नै डावी मै मेड़तीया, ऊदावत, करमसोत जोघा है।

## मिसल जीवणी

#### खांप चांपावतां रा ठिकांणां री विगत

#### ठिकांणो ग्राङग्री—

राठीड़ कुसालसिंघजी सुं संवत १९१४ में काळा लोको बाबत आऊग्री छूटी । ने बगतावरसिंघ, माघोसिंघ, सिवसिंघ, जैतिसिंघ ज्यां ने संवत १८३१ री साल चूक गढ ऊपर हुवो ने कुसलसिंघ, तेजिसिंघ, आईदांन, दलपत, गोपाळ-दास, मांडण, जैसो, भेरुदास, चांपो रिड़मलोत सो आऊग्रो भेरूंदास, जैसाजी ने दोरीजीयो सो कितराईक दिन सूरजमलोतां रे हो ने पछ माहाराज अजीतिसघजी संवत १७ तेजिसघजी ने दोयो।

### ठिकांणो म्राहोर—

राठौड़ जसवंतिसघ, जैतिसघ, सगतीदांन, श्रनाड़िसघ, राजिसघ, विहारी-दास, रिएछोडदास, जगनाथ, आईदांन, दलपत, गोपाळदास, मांडण, जैसो, भैरुदास, चांपो, माहाराजाजी श्री मांनिसघजी री मरजी वधी सो श्रनाड़िसघजी ने चांणोद, काळ, सादड़ी वगेरे पटो वधारे में दीयौ।

## ठिकांणो रोयट—

राठौड़ श्रचळसिघ, इंदरसिघ, किलांग्सिघ, भगवतसिघ, सगतसिघ, श्राईदांन, दलपत, गोपाळदास, मांडग्, जैसो, भेंबंदास, चांपो ।

१. सन् १८५७ के स्वातंत्र्य सग्राम में विद्रोहियो को पनाह देने और श्रंग्रेजों की खिला-फत करने के कारण गांव जब्त हुग्रा। २. कृपा हुई।

#### ठिकांणो पोहकरण-

वभूतिसघ सालमिसघोत, वभूतिसंघजी हिमतिसघजी रा बेटा सो सालमिसघ जा रे खोळे ग्राया । सालमिसघ सवाईिसघजी ग्रांने मूंडवे चूक हुवी , मीरखांन बाब सबळिसघजी, बोलाई कांम ग्राया । देवीिसघजी संवत १८१६ री साल में ज्यां ने चूक हुवी। माहािसघ, भगवांनदास, जोगीदास, वीठळदास, गोपाळदास मांडण, जैसो भैरुदास, चांपो।

### ठिकांगो खोंवाड़ो---

खांप वीठळदासीत । श्रजीतसिंघजी, गजसिंघ, ग्यांनसिंघ, नवलसिंघ, पेम-सिंघ, श्रखेराज ।

#### ठिकांणो दासपां--

चांपावत बीठळदासीत । ग्रनाइसिंघ, सादूळसिंघ, उदैभांण ।

#### ठिकांगा बाकरो-

खांप वीठलदासीत।

रिणसीगांव, हरीयाडांणो, पोलवो, दासीणीयो, रातड़ीयो, मालगढ़, दूदोड़। गांव खारडा में मुकनदासजी रा है।

गांव सिणला में उदेशांण लखघीरोत है ने मुकनदासजी उदेशांणजी सो माहाराजा अजीतिसघजी कनं विखा में रह्या था सो माहाराजा अजीतिसघ जी गढ़ दाखल हुवां पछं पाली रो तो पटौ दीयो ने परघांनगी दीवो । नै नागोर राव इंदरिसघजी सू मिलावट राखी सो जाहर हुई तरै गढ ऊपर उण खून सुं चूक हुवौ। छीपीया रा ठाकुर ऊदावत प्रतापिसघजी चूक कियो। सो ऊदेशांणोतां रो ठिकांगो छूट गयो ने ऊणां रा पोतरा गांव सिणला में भोमे है ।

## ठिकांगो हरसोळाव-

खांप बलूग्रीत । वगतावरसिंप, जालमसिंघ, गिरघरसिंघ, सूरतिसंघ, हरी-सिंघ, जसवंतिस्घ । बलू गोपाळदासीत ने सथलांणो, घांघीयां, चवां, मांडावस वगेरै ठिकांणा था सो संवत १८६३ फितूर कांनी परा गया । तिण सुं छूट गया । ने परगने गोढवाड़ रो गाव सेवाड़ी ही जद छूटी थी । गांव घांमळी ही बलूग्रोत है । राठोड़ सिभूसिंघ जालमसिंघोत ।

१. गोद म्राए। २. घोखे से मारा। ३. प्रघान का पद दिया। ४. भोमीचारा है। १. राज्य के विरोधी पक्ष की म्रोर चले गये। महाराजा मानसिंह के विरुद्ध।

श्राउपी पहला ती जैसेजो मैहंदासीत पायी थी सो सूरजमलोतां रै रह्यों।
नै पछ महाराजा श्री अजीतिसघजी श्राईदांनोतां नै दोयो नै सूरजमालोतां रै
चिरपटीयो थी सो ही सवत १८६३ फित्र कांनी रया तिण सुं छूट गयो। सो
मेवाड़ में गया नै अठे सूरजमलोतां रै भोमां है—वोठोरे, बाते, वाडसां, वाडीयो,
जेठतरी वगेरे में है।

ठिकांणो खादू, (भोपतोत)-

राठौड विसनसिंघ, जोघसिंघ, दुरजणसिंघ, हुकमसिंघ, घीरतसिंघ, बाहदर-सिंघ, भोपत गोपाळदासोत ।

पौकरण पहलो तो पोकरणां रै थो नं पछं नरेजी छुडाई सु नरावतां रे रही। सु उणां कना सुंरावजो मालदेजी छुडाई ने संवत १७६४ माराज श्री अभींसघजी माहिंसघ भगवानदासोत नं दीवो। ने पैला माहाराज श्री अजीतिसघजी री विखा री चाकरी भगवानदास करी थी सो भीनमाळ दीवी थी सु तो छुडाई ने पोकरण दीवी ने नरावतां ने नागोर रो गांव भडाणो दीयो। चांपावतां रो ठेटु ठीकांणो तो कापरडो, रणसीगांव थो सो पछे गोपाळदासजी रै बेटा द हुवा था सु जुदा-जुदा ठीकागा वे दीया। ने पछं देवीसिघजी संवत १६१६ में माहाराज विजैसिघजी पकड़ चूक कराय। ने सबळिसघजी पिण बोलाड़े फौज में था सु पिण कूंपावत रे हाथ सु लोह लाग परमधांम गया। ने सवाई-सिघजी माहाराज विजैसिघजी ने गउ सुं ऊतार ने सिवसिघजी ने गढ दाखल किया। ने सवत १६६३ फेर जोधपुर गढ रे घेरो दीयो ने १६६४ रा चेत सुद ३ मीरखां नबाब सवाईसिघजी ने चूक कीयो। सु सालमसिघजी पाट बैठा ने सवत १६६० रे बरस धांम पोता । ने भभूतिसघजी गादो बैठा संवत १६६४ वें। सारा सिरदारां लेर अगरेज साथै जोधपुर आयो पाछां अजमेर आये पाछा जोधपुर आया। ने गढ खालो करायो ने मीजल दूनाडी पाछी वाल करायो।

## खांप कूंपावतां रा ठिकारणां री विगत

ठिकांगो ग्रासोप-

पैली तो दूजा माईयां रे थी सु तो गांव खारीया में है नै पछ राजसिंघजी रे परघांनगी ने आसीप माहाराजा जसवन्तसिंघजो रे दीवी। या लोवार ने मार जु ऊपर पीयो थो तिणां राजसिंघोतों मेह नोज है ने पैला आसोप भीव सवळ-सिंघोत रे थी।

१. गढ़ पर भ्रधिकार करवा कर प्रवेश कराया। २. स्वर्गवासी हुए। ३. बहाल।

राठीड़ सिवनाथसिंघ, वखतावरसिंघ, केसरीसिंघ, रतनसिंघ, महेसदास, दलपत, कनीरांम, रांमसिंघ, जैतिसिंघ, मुकनदास, किसनसिंघ, खींवकरण, माउण कूपावत सुं रांमसिंघजी हुई, ईणां रे हांसी भ्रासोप हुई।

#### ठिकांणो चंडावळ —

राठौड़ सगतीदांन, प्रतापिसघ, लिछमण्सिघ, सांवतिसघ, विसनिसघ, हरी-सिघ, सेरिसघ, प्रोथीसिघ, फर्तिसिघ, गोरधनदास, चैनिसघ, ईसरीसिघ, कूपो माराजोत ग्रेगोरघन।

#### ठिकांगो कंटाळीयो-

राठौड़ गोरघनदास, सीभुसिघ, कुसलसिघ, सगरांमसिघ, बखतसिघ, भीव-सिघ, सबळसिघ, किसनसिघ, सादूळसिघ, महेसदास कूंपावत ।

#### गांव सिरीयारी-

राठौड़ रतनसिघ, मालमसिघ, दौलतसिघ, जोघसिघोत।

#### गांव चेलावस-

राठौड़ गुमानसिंघ, मुकनसिंघ, जुंजारसिंघ, रतनसिंघ, लिछमणसिंघीत ।

#### खांप जैतावतां रा ठिकांणां री विगत

#### ठिकांणो बगड़ी-

राठौड़ जेतैजी हुलां कना सुं छुडाय लीयो। १ राठौड़ नारसिंघ, सिवनाय-सिंघ, केसरीसिंघ, हीदूसिंघ, जोरावरसिंघ, पाइसिंघ, उरजणसिंघ, प्रतापसिंघ, देवकरण, कुभकरण, प्रथीराज, जैतो, पंचायण, ग्रखैराज, रिड़मल। वगड़ी उरजणसिंघजी सुं छूटो। माहाराजा श्री ग्रजीतसिंघजी रा वीखा में इँदरसिंघजी सुं खटपट राखी नै दळ्यांभणजी री फितूर खड़ी कियी तिण्यसुं उरजणसिंघजी नै माळवे चूक हुवी नै बगड़ी श्रचळदासजी नै दीवी। सु पाछी पाहाड़सिंघजी रै नावै लिख दीवी।

#### खोखरो—

राठीड़ ग्यांनसिंघ, सालमसिंघ, भांनसिंघ, गुढा ४ ठगां रा बार्ज जीके।

नै भदावत, कलावत, रांणावत श्रै खांपां श्रखैराजजी सुं फंटीया सु भदावतां रै तो गांव खांभल नै कलावतां रे गांव जाढण इणां गांवां में भोम है। वगड़ी रो पटी कदेक तो खोखरां वालां रै नांवो हुयबो कीनो कदेक पाछो बगड़ी वाळां रै होयबो कीयो। पछै संवत १८६३ फितूर तरफ केसरीसिंघजी गया सुं मूं हवे सवाईसिंघजी भेळो चूक हुवी नै वगड़ी सालमसिंघजी खोखरा वाळां रे लिखीजी। सो फेर पाछो संवत १८७० मैं सिवनाथसिंघजी नांवे लिखीजी सो फेर पाछी जपत संवत १८८० में हुई। नै सालमिंघजी रे लिखी जी सो संवत १८८४ में सिवनाथसिंघजी रे लिखीजी।

सिवनाथिसिघजी फितूर री फीज डीडवांगां सांमल गया तर पछं सवत १८६६ बूडसु रा ग्रखेसिघोत सुं मेल हुय खोडीया रो गढ उरो लीनो ने जंतारण वगडी रो वीगाड़ कीनो। तरे सिंघवी कुसलराज श्री दरबार री फीज ले चढीयो सूं सिवनाथिसिघजी सुं भगड़ो कर काड दीनो ै। सो मेवाड़ रै गांव चीबड़े पोहता ने भगड़ो हुवो सुं पडाले माल कुसलराज रै हाथै श्रायो। संवत १८८६ रै वरस श्रासाढ सुद १० भगड़ो हुवो।

#### खांप करणोतां रा ठिकाणां री विगत

कांणणो

राठौड़ दुरगदास श्रासकरणोत माहाराजाजी श्री श्रजीतसिंघजी रै विखे में बंदगी कीवी ने बरस २८ ताई मारवाड़ में तुरकांणी रही तरे बडा खेटा कीया<sup>3</sup> ने पातसा श्रीरंगजेब रा साहबजादा श्रकबर रा बेटो १ ने साहजादी १ लाया था ने सांमल राख भगड़ा कीया। सो पातसाह श्रीरंगजेब दुरगदास ने मुंडोसीयो कहता ने कांणणो, समदरड़ी, भंवर, होगलो, चांदसमो, भाखरो, कोटणोद वगेरे है।

राठीड़ रतनकरण, उमेदकरण, नथकरण, केसरकरण, सांमकरण, करनी-दांन, फतैकरण, सिघकरण, अभंकरण, दुरगदास, आसकरण, नीबो, बीदो, लूणो, करण, रिड़मलीत।

बाघावस-

पेमकरण, घरणस्यामकरण, जैतकरण, मैहकरण, दुरगदासोत । गांव समदरही—

राठोड़ म्राईदांन, सालमसिघ, इंदरकरण।

#### मिसल डावी

र्लाप जोघां रा ठिकांगां री विगत

ठीकांणो खेरवी--

कंवर समरयसिंघ, सांवतसिंघ, दौलतसिंघ, श्रमांनसिंघ, सवाईसिंघ, इदरसिंघ, सीवसिंघ, प्रतापसिंघ, रिणछोडदास, गोयंददास, भगवांनदास उदैसिंघोत।

रै. महाराजा मानसिंह के विरुद्ध घौकलसिंह के राज्यारोहण के प्रयास मे उसकी सदद की। रे. वहाँ से निकाल दिया। ३. बहें साहस के कष्टसाध्य कार्य किये।

खां गोयददासोत जोघा है नै गोयंददासजी रौ वसायो गोयंदगढ ध्रजमेरा मे है। सो रोएसो, बाबरो, बलाड़ो, बुटी, जावस, कोठड़ो, ध्रांतरोलो, भ्री गांव गोयददासोतां रा है।

#### ठिकांणो दुगोली-

राठौड़ सिवनाथसिंघ, ग्यांनसिंघ, सिरदारसिंघ, राघोदास, सांवतिविघ, किसनसिंघ, रतनसिंघ, हरीसिंघ, तेजसिंघ उँदैसिघोत।

## खांप रतनसिघोत जोघा:

इणां रा गांव नागोर पटी भें गैनांणो, घाटीयाद, रोडो, टालणोया, ऊखा-वरांणो है।

## ठिकांणो लोटोती-

इदरसिंघ, उदैसिंघ, सेरसिंघ, जालमसिंघ, सिरदारसिंघ, इणा रै प्रागे वाकलीयो थो सो ग्रातमारांमजी माहाराज श्री बड़ा माहाराज श्री विजैसिंघजी रा राज में लोटोतो हुई ने बांकाकुड़ी ने राबड़ीयो।

#### ठिकांणो लाडणू-

जोधा केसरीसिघोत। कवर प्रथीसिघ, ठाकुर बाहादरसिघ, मंगलसिघ, पदमसिघ, सिवदांनसिघ, भारयसिघ, लखघीरसिघ, जूं भारसिघ, चंद्रसेण, केसरी-सिघ, नरसिघदास, किलांणदास, रायमल मालदेग्रोत, सो ग्रें केसरीसिघोत जोधा बाजं है। सो लाडणू ग्रागे खालसे थी नै कला रायमलोत रे सिवांणो थी सो सिवांणो मोटा राजाजी संवत १६४५ छुडायो ने कलो रायमलोत नाम ग्रायो। पछं नागीर रो गांव कसूमी राजयांन रहची । नं चोरी-घाड़ा रा फैल सुं माहाराजा वखतसिघजी पटी छुडायो थो। पछं माहाराजा श्री विजैसिघजी रा राज में ऊमरकोट सिघवी खूबचंदजी रे तालके थी सो उठ था सो टालपुरां सरायां सुं भगड़ी हुवी सो सिवदांनसिघजी नै छोटा भाई मालमसिघजी भगड़ो कर ग्राछो तरे कांम ग्राया । सिवदांनसिघजी नै छोटा भाई मालमसिघजी कांम ग्रायां पछं छठ महोने रिणजीतसिघ जनमीया ज्यांरे नांमै न्यारो पटो गांव गोराऊ वगेरे लिखोजीयो ने पदमसिघजो सुं छोटा गोपाळिघजी ज्यांरे परतापिघजी तिणां रे गांव लेडी। परतापिघजी रिणजीतिसिघजी नै माहाराजा श्री मानसिगजी तिणां रे गांव लेडी। परतापिघजी रिणजीतिसघजी नै माहाराजा श्री मानसिगजी

१. नागोर परगने का इलाका। २. प्रमुख ठिकाना रहा। ३. खूब वीरता दिखा कर काम प्राये।

नगारो नीसांण दीयो। लाडणू हाथ री कुरब है नै केसरीसिंघ श्रभंराजोतां रे नोचे लाख दोय री पटो है। गांव नीबी—

राठौड़ लिछमणसिंघ, इंदरसिंघ, अमरसिंघ, अमेराज, कांन, रायमल मालदेबोत।

#### ठिकांणो भादराजण-

राठीड़ सगरांमिंबिष, इंदरभांगा, बखतावरित्रघ, जालमिंषिष, ऊमेदिंबिष, ऊदेराज, वाघित्रघ, विहारोदास, ऊदेभांग, मुकनदास, सादूलिंघ, रतनिस्घ, मालदेग्रोत भ्रे रतनिस्घोत जोघा है। सांवरीडरी बाला वगैरै।

## खांप मेड्तीयां रा ठिकाणां री विगत

राव जोघाजी रा वेटा वर्रसिंघजी नै दूदोजी नै मेड़ता रो परगनो दोनुं भायां नै दोनो सु दूदेजी वर्रसिंघजी रै वणी नहीं तर बोकानेर गया। दूदोजी सु जांभाजो रो वर हुवै नै करें रो खांडो दूदोजी नै दोनो सो कितराग्रेक दिन बीकानेर रहा पछं वर्रसिंघजी घाम प्रापत हुवा नै वेटो सोहोजी वर्रसिंघजी रै ज्यां सूं मेड़तो ढिबयो नहीं तरें बोकानेर सुं दूदाजी नै बुलाय नै मेड़तो दियो नै सीहाजो नै रांयण दोवो थी नै वर्रसिंघोत गांव बरो परबतसर रो में भोमीया जुटपुट गांवां में है नै श्रजमेरा मैं सराघगा में नै मालवा मैं श्रांबफरो है।

पछं मेड़तो दूदाजी रै ही तिणां रा मेड़तीया हमार हजारां पिंड है।

- १ वडा वीरमजी तो मेड्ते पाट बैठा।
- २ छोटा रायमलजी तिणां रा रायमलोत रांयण में है।
- ३ रतनसिंघजी तिणां नै कुड़ की दीवी सो कंवर तो हुवी नहीं नै बाई मीरां परम भगत हुई नै चीतोड़ रांणाजी नै परणाया।

४ रायसलजी ज्यां रा रायसलोत जिएगां रै भोम है।

पछै वीरमदेजी मालदेजी रै श्रापस मैं विरोध पड़ीयों सो मेड़तो छुड।य दीयों तरे वीरमदेजी सूर सलेमसाह रो फौज लाया ने सुमेल भगड़ो हुवो सुं मालदेजी री फौज घणी घासण श्राई नै वीरमदेजी नै पाछो मेड़तो दीरायो। वीरमदेजी रा बेटां री विगत—

हजारो वंशज है।

१ जैमलजी पाटवी

३ जगमालजी रा जगमालोत

प्र वीजोजी

७ सारंगदेजी

६ करणोजी

११ सेखोजी

२ ईसरजी रा ईसरोत

४ चांदाजी रा चांदावत

६ प्रतापसिघजी रा प्रतापसिघोत

८ ग्रचलीनी

१० कानजी

१२ प्रथीराजनी

#### जैमलजी रा बेटां री विगत-

१ सुरतांणजी रा सुरतांणीत

२ सादूळजी

३ किलांणसिंघजी रा किलांणदासीत

४ माघोसिंघजी रा माघोदासोत

४ केसोदांसजी रा केसोदासोत

६ नरांयणदासजी

७ रांमदासजी

**म गोयंददासजी रा गोयंददासोत** 

६ विठलदासजी

१० नरसिंघादासजी ना ग्रीलाद गया

११ मुकनदासजी रा मुकनदासीत

१२ सांमदासजी ना श्रीलाद गया

१३ हरीदासजी

१४ द्वारकादासजी रा दवारकादासीत।

वडा जैमलजी मेड़ते राज कीयौ श्री चत्रभुजजी रा परम भगत हुवा सो रावजी मालदेजी री फौज ऊपर श्राई सो सेवा मांय सुं ऊठीया नहीं तर श्री ठाकुरजी जैमलजी रो रूप कर भगड़ो कर जैमलजी री फत कीवी।

पछ जैमलजी रा बडा बेटा सुरतांगाजी मेड़ते राज कीयी। पछ मेड़तो कुडाय लीयो ने सुरतांगाजी पातसाहजी री चेाकरी गया तर मेड़तो पाछी पायी। ने सुरतांगाजी पातसाह री चाकरी मैं कांम श्राया ने वेटा गोपाळदासजी था तिणां रे नांव पातसाहजी मेड़तो जिख दोयो। पछ गोपाळदासजी रा वेटा जगनाथजी रे मेड़तो रही। सो संवत १६४९ महाराजा सुरसिंघाजी मेड़तो छुडाय

१. पूजा करते हुए उठे नही ।

लीयों। जठा पछें मेड़ता रो मुनसब ऊणां रै हुवो नहीं नै मेड़तीयां रा ठिकांणा परवतसर मारोठ बघोया। प्रतापिसंघाजों, जैमलजों, ईसरजों भ्रै तीनूं ही रांणाजों रा भांणेज या सु चीतोड़ ऊपर पातसाह भ्रकबर सा भ्रायों तरें भ्रे हाजर था सु तीनूं भगड़ा में कांम आछी तरें कर दोम भ्राया नै जैमलजी रा छोटा बेटा मुकनदासजी तिणां नै राणेजी वदनोर ठिकांणों दीयों नै प्रतापिसंघाजों रां नै घांणेराव नाडोळाई चांणोद दीवी नै ईसरिसंघजी रा बेटां नै गांव भ्रटाळीयों दीयों सो भ्री तीनां तो रांणाजी री भ्रमलदारी में ठीकांगा है।

माघोदासोत ने चांदावत जोघपुर राज में चाकरी पहला माहाराजा अजीत-सिंघजी रा राज में लागा।

केसोदासीत सुरतां एोत रुघनाथ सिघीत पर्छ चाकरी लागा।

## मिसलां री खांपां फंटो जिण री विगत डावी मिसल—खांप जोवा बाजी

माहाराज श्रजीतिस्घ रा श्रणदिस्घजी रायसिघजी सु ईडर राज करें (ग्रैमद-पुर) राजा है खांप फंटी नहीं।

किसोरसिंघजी अजीतसिंघजी ऊ राजगढ़ कियो वारी कवास रा मेड़ता री घुळेराव में है।

माहाराज गजसिंघजी में मिळे गजसिंघजी रा अमरसिंघजी नागीर राज दीयो, भ्रमरसिंघजी रा इदरसिंघजी, इंदरसिंघजी रे मोकमसिंघजी, मोवणसिंघजी भाड़ोद रो गांव सीया मे भ्रमरसिंघोत।

## उदैसिंघजी में इतरी खांपां जोघोजी री मिळे

#### बेटा ऊदैशिघजी रै--

- १ सूरसिंघजी राती राज करे।
- १ किसनसिंघजी किसनगढ़ राज करै।
- १ भगवांनदासजी रा गोयनदासोत जोघा खेरवो वगेरे जागीर।
- १ नरहरदासजी रा जगनाथजी भोड, रोळ, खीयास में जागीर।
- १ मोयणदासजी रामसरी में।

१. भानजे। २. श्रच्छी बहादुरी दिखाकर। ३. ये ठिकाने बाद में मारवाड़ के संवर्गत श्रागये थे।

- १ माघोदासजी रा केसरीसिंघजी ने केसरीसिंघजी रा सुजांणसिंघजी सु सुजांग्रसिंघोत जोघा पीसांग्या सु \*\*\*\*\*।
- १ जैतिस्घजी रा हरीसिघजी नै हरीसिघजी रा रतनसिघजी रतनोत जोघा दुगोली वगेरे मे।
  - श भोपतजी सु भोपतोत किसनगढ री घरती में है।
  - १ सगतसिंघजी रा सगतसिंघोत जोघा अजमेरा में खरवो वगेरे।
- १ दलपतजी रै महेसदासजी, महेसदासजी रै रतनिसघजी सु रतलाम बसायो माळवा में है।

#### राव मालदेजी में मिळ जोघां री खांप, मालदेजी रा बेटां री विगत-

- १ चंदरसेणजी रा चंदरसेणोत भीणाय देवळीयो वगेरै खारी रै ढावै, चंदर-सेराजी पैली जोधपुर राज कियो ।
  - १ उदेसिषजी रा राज कर जोघपुर।
- १ रांनोजी सु रांनावत जोघा माळवा में हैं मारवाड़ मे एक पावी गोढवाड़ री।
- १ रायमलजी रै कीलांणदासजो, कीलांणदासजी रै नरसिंघदासजी, नरसिंघ-दासजी रै केसरीसिंघजी सु केसरीसिंघोत जोघा लाडणू वगेरे नै रायमलजी रै ध्रेक वेटो कांनोजी रै धर्भराजजी सु अभैराजोत जोघा नीवी वगेरे में।
  - १ रतनिवजी रै रतनीत भाद्राजण में।
  - १ भोजराजजी रा भोजराजोत कठमोर, दयालपुरा वगेरै।
  - १ गोपाळदासजी रा गोपाळदासीत भड़ोद मे गेलासर वगेरे।
  - १ महेसदास सू महेसदासोत जोघा पाटोदी श्रीर नीवाई वगैरै में ।

## सुजाजी मै मिळै-

- १ खांप ऊदावत ऊदोजी सुजाजी रा।
- १ खांप नरावत नरोजी सुजाजी रा।

#### खांप मेड़तिया

दूदोजी जोघाजी रा सु जोघपुर सुं जाय मेड़तो बसायो जिण सुं दूदाजी री वंस सारा मेड़तीया है। मेड़तीयां मे इतरी खांपां है—

- १ वर्रिषोत मेड़तीया वाजै सु वर्रिष्यजी दूदाजी रा भाई है।
- १ रायमलोत रसलोत दूदाजी मैं मिळै।

- १ दूदाजी रे वीरमजी सु वीरमजी में मिळै।
- १ चांदावत

१ जगमालोत

१ ईसरोत

१ परतापसिघोत

१ जैमलजी दूजा।

घाणेराव, चांणोद।

#### जैमलजी में-

- १ गोयनदासोत सु रुघनाथिसघोत मारोठ रा नै भयोगेडो वगेरै।
- १ केसोदासोत वडु बुढसु वगेरे।
- १ सुरतांणोत गूलर जावलो वगेरै।
- १ विसनदासीत बोहंदो वगेरै।
- १ वोठळदासजी रा भ्राईदांनजी भ्राईदांनोत लूणसरो वगेरै ।
- १ दुवारकादासोत ।
- १ मुकनदासोत मेवाड़ में वदनोर।
- १ माघोदासजीरां रो म्रालणीयास वगेरै।
- १ करमसोत करमसीजी जोघाजी रा।
- १ रामपाळजी रा रामपाळोत जोघाजी रा।
- १ खांगारीत जोघा वाजे है घाणो, जालमु सु खांगार जोगावत जोगो जोघावत।
  - १ भारमलजी सुं भारमलोत।
  - १ वीदोजी सुं वीदावत बीकानेरी में, बीदोजी जोघाजी रा।
  - १ बीकोजी जोघाजी रा सु बीकानेर राज करै।

#### जीवणी मिसल में रिड्मलजी रा

- १ चांपोजी रिड्मलजी रा सु चांपावत।
- १ कूंपावत वाज कूंपोजी रा कूंपो मैराज री मैराज ग्रखैराज री ग्रखैराज रिड्मल रो।
  - १ जैतावत सु जेती पंचांण ग्रखैराज रिड़मल रौ।
  - १ भदावत सुभदोजी पंचांण अखैराज रिङ्मल रा।
  - १ कलावत कलोजी पंचांगाजी री जाडण वगेरे।
  - १ रांणावत रांणोजी पंचांणजी रा।
  - १ करणोत, करणोजो रिङ्मलजो रा करणोत कांणणा समदङी।
  - १ अड्मलजी रा भड्मलोत रिड्मलजी रा ।

- १ पाताजी रा पातावत रिड्मलजी रा।
- १ रूपाजी रा रुपावत रिड्मलजी रा चाडी वगेरै।
- १ जगमालजी रा खेतसीहोत हमें जमी नहीं रिडमलजी में।
- १ नाथाजी रिड्मलजी रा नाथीत।
- १ मांडणजी रिडमलजी रो मांडणोत।
- १ मंडलो रोड्मल रौ सु मंडलावत ।
- १ भाखरसी रिडमल री भाखर रै बालोजी ग्रै सु बाला।
- १ डूंगरसी रिड़मल री डूंगरोत।
- १ सतोजी चूंडाजी रा सतावत ।
- १ भींव चूंडाजी रो सुं भीवोत ।
- १ ग्रडकमल चूंडाजी री सु ग्रड़कमलीत।
- १ कांनोजी चूंडाजी रा कांनलोत।
- १ रणधीर चूंडाजी रा सु रणघीरोत।
- १ पूनाजी रिड़मलजी रा सुपूनावत।
- १ देवराज वीरमजी रौ सु देवराजोत।
- १ चाडदे देवराज वीरमजी रो सु चाडदेवीत।
- १ गोगादे त्रीरमजी रौ सु गोगादे।
- १ जैसींग वीरमजी रो सु जैसींघोत राठौड़।
- १ महेचा सारा महेना में वाड़मेरा, कोटड़ीया, पोकरणा सारा राव मली-नायजी रा मलीनायजी सलखाजी में मिळी।
  - १ जैतमाल, सलखावत जिण रा जैतमालोत नै घवा लारै फेर घवेचा वाजै।
  - १ सोभो सलखा रो सु सोभावत बाजै।
  - १ कोखर राठौड़ वाजै सु छाडाजी मे मिळै।
  - १ वांनर राठौड़ ही छाडाजी मे मिळी।

#### रायपाल्जी में इतरी राठौड़ां री खांपां मिल् —

- १ केलण रा कोटेचा वाजी।
- १ ऊंडां रा ऊड़ा राठौड़ वाजे।
- १ रादा रा रादा राठीड़ वाजी।
- १ कीटक ऊना रा कीटक राठौड़।
- १ घांतू रा घांतू राठौड़।
- १ मोवण रा मोणोत मुसदी।

- १ डांगी रा डांगी राठौड़।
- १ पीथड़ राठौड़ घूड़ां में मिळे।
- १ ऊडगा राठौड़ घूड़ां में मिळे।

#### ग्रासयांनजी में मिळी

- १ घुहङ्जी रा ती राज करै सार घुहङ् रा।
- १ जोपसाजी श्रासयांनजी रा नै जोपसाजी यै।
  - १ सींदल

१ ऊहड

१ मुहु

१ जेहु राठोड़।

- १ घांघलजी रा घांघल राठौड़।
- १ चाचक रा चाचक राठोड़।

### चांपावतां में इतरी खांपां बाजी

चांपाजी रे भैक्दासजी भैक्दासजी रे जसोजी रे दोय बेटा जेंरा नाम मांडल जी ने जैतमालजी जरे सूरजमलजी रा सूरजमलोत बाजै पैली यांरे प्रायो हो पछे चीरपटियो सुहमार मेवाड़ में है। चिढी रो वाड सुबांते वगैरे गांव मैं भोम।

- १ मांडलजी रै गोपाळदासजी गोपाळदासजी रै खाठ बेटा हुया ।
- १ दलपतजी रे माईदांनजी जिणरा मानी रोयट मायोर।
- १ वीठलजी रा वीठलदासीत पोकरण, पाली, दासपां, बाकरो।
- १ भोपतजी रा भोपतोत खाटू वगेरे।
- १ बलूजी बलीत हरसोळाव, सथलाणे।
- १ खेतसीजी रा खेतसीयोत ।
- १ हरीसिंघजी रा हरीसिंघीत सिएाला में भोम।
- १ हाथोजी।
- १ राघवदासजी।

# परिशिष्ट—५

## जोधपुर रा चाकरां री विगत

जोवपुर रा चाकरां री विगत तथा मुसदीयां वगेरे री इण मुजब छै—महाराज श्री अजीतसिंघजी सवत १७६२ रा आसोज सुद १ चाकरां री हाजरी लोवी, गढ जाळोर री कचेडी बिराज नै हुकम फुरमायी—बही में नांमा मांडी। तरै माहाराज श्री उदेंसिंघजी रा राज री वही संवत १६४० री देख ने नांमा मांडोया उण मुजव।

पंचोळी चाकर कदीम था सु संवत १५१६ रा वरस में पण हरीदास आई-दासीत नौकर हुवी। नांवी मंडायो फेर रांमचंद चाकरी कदीम सुंतिण जोध-पुर कदीमी चाकर है। मदनमिंघ रा कदीमी चाकर है।

#### भंडारी

भंडारी समरो नाडोल रो पटायत श्री दीवांण री तरफ सुं थो। सु उदेपुर संवत १४६४ वें रावजी श्री रिड़मलजी ने चूक चोतोड़ रांणेजी करायो तद रावजी जोघोजी उठा सुं नीसरीया तद साथे राजवो फेर ७ सात था सु जील-वाड़ा रा घाटे श्राया तद घाटो भांग समरो उठं चौकी घाटा ऊपर थो सु रावजी भगड़ा करता करता श्राया था सु साथ रो लोक हैरांन थो उठे इणां भंडारीयां समरो तो कांम श्रायो नै वेटा नै रावजी साथे मेलोयो। उठं वरजांग भीमोत भीम चूंडावत रो पागड़ों छांड भगड़ो कर लोहां पड़ोयों, सु विगत चलू ख्यात में है। पैला ऊपाड़ ले गया नै भंडारी समरा रो बेटो रावजी साथे सोजत श्रायो। ने सोजत रावजी श्री रिड़मलजी रो तीयो कियो नै तीन सतीयां हुई, रीडमलजी लारे, सोजत हुई—त्रभवणदे, सारंगदे, नाभल देवलदे, सु उठा सुं रावजी मंडोवर होय बीकानेर पर कोस १२ पर गांव तळाव कोडम-देसर पर रावजी रिडमलजी रो कारज बारीयो कीयो। जद सुं लगाय विखा में घांन वगेरे श्रे भंडारी थेंद्र चाकर है। तिण रा वंस में भण्डारो लूणी हिवो। तिण कंवरजी गजिंसघजी साथे १६७३ रा संवत में जाळोर लियो बोहारीयां

१. जालोर के किले को कचहरी में बैठकर। २. मृत्यु के तीसरे दिन किया जाने वाला संस्कार म्रादि।

कना सुं, पातस्याजी जागीर स्याहजी रै हुकम सुं। तद सुं परघांनगी लूणा नै हुई। सु फेर दोवांणगी बगेरे संडारी मना, रुगनाथ, बीठलदास वगेरे ठावा चाकरां में रेबो किया है। ग्रं थेटू हैं चाकरी में बालकीसन चाकर कदीम सु है।

फेर म्रागेई पंचोळी भ्रभौ रावजी श्री मालदेवजी री वार मैं तथा भावली माहाराज श्री गर्जिसघजी जसवन्तिसघजी री वार में फेर ही पंचोली कदीमी चाकर है। भंडारी घनराज बीठलदास श्रासकरण बछराज श्रै ही कदीमी चाकर है।

भंडारी राय खींवसी, रुगनाथ, अनोपसी, अजबसी महाराजा श्री अजीत-सिंघजी री वार में हुवा।

### ३. मूता' समदड़ीया

रावजी श्री सूजोजी जैसलमेर रा भाटीयां जैसाजी री बेटी रांणी श्री लिखमोजी परणीया तिए। रै राव बागोजी हुवा था, तीयां रा व्याव में साथै डांडी डोळे श्राया । रावजी सिरपाव दियों। मुंता गुमनो चाकर हुवी। जद सूं चाकर छं।

### ४. मूता भंडसाली

रावजी श्री चूंडाजी री वार में अक्ती चाकर हुवा, श्राया मेवा सुं तिण रा वंस सुरती हुवो। तिण जोधाजो रा विखा में रांणाजो री थांणी मंडोवर थो सु श्रहाडो होगोलो नै मुता रैणायर थो तिए। पर सुवै जाय ऊणां नुं मार थाणी ऊठायो नै फतै कीवो। तद सुं श्री राज में चाकर है।

#### ५. मुता कोचर

रावजी श्री सूजाजी रे रांणी लिखमी भटियांणी रे फळीघी थी, तरे कोचर चाकर हुआ। पछ मीटा राजा श्री उदैसिंघजी री वार में मुतो बेलो, फतो, घीरो चाकर हुवी। माहाराज सिरोपाव दीयौ तद सुं श्रै चाकर है।

#### ६. मूता बागरेचा

मुता बागरेचा माहाराजा श्री ऊदेसिंघजो री वार में चाकर हुवा।

### ७. मूता वछावत

रावजी श्री मालदेजी री वार सुं चाकर है।

१ मुहता। २. लड़की (रानो) के साथ ही चाकरी में भ्राए थे। ३. समय में।

#### **द.** मुता दफतरी

मुता दफतरी मलू महाराजजी श्री गजिं हिंचजी री वार में, तिण रो वेटो कैसोदास दफतर ऊपर रहै, तद सुं इणां रो राज में चाकरी है।

## ६. मूता बेद

वैद मुता वीकानेर सुं चाकरो में ग्राया, नौकर हुवा।

#### १०. सिघवी

थेटु ती ढ़ेलडीया बोरा था गांव ढेलड़ी रो संग काटीयी तिण सुं सिंघवी वाजीया। सौ सीरोई रा राव रा चाकर था। पछै रावजी श्री गांगोजो संवत १६६० पछै रांणी पदमा देवड़ीजी परणीया तरै साथै डंडी डोले आया। जद सुंचाकर हुग्रा। पछे सुखमल वग़ैरे महाराज गजसिंघजी रै वार में ग्राया।

#### ११. बीरामण पोकरणा

ठिपादीया पोकरणा बीरामण। रावजी श्री जोघाजी री वार में संवत १५१५ रा जैठ सुद ११ रा वार जुकर जोघपुर री नींव दीवी तद सुं बीरांमण गुणपत श्री देवी री वरदाइक' थो सु गणपत कोई मंतर-जंतर रावजी नुं दीयों सो घोड़ा री बाल में सजाया सु रावजी गणपत नुं ऊपादीया पदवी दीवी। चंवरी जोघपुर में दोयरी दीवी ने गांव वैराई सांसण ने गांव सीकड़ा, सु तिण मिति सुं राज में चाकर है।

#### १२. पोकरणा कोलाणी

पोकरणा विरामण देरासर नाम, तिणां नुं रावजी श्री जोघाजी री वार में श्रोसवालां री चंवरी दीवी। जद सुंचाकर है।

#### १३. पोकरणा च्यास नाथावत

बोरा सीलु रो खत मोटाराजाजी श्री उदिस्घिजी कीयो थी। दिली जावतां फलोघी रा वासी बोरा सेऊ रो मु० वेला हसते खत कीयो थी। रुपीया श्रेक लाख लीया था, सु सेऊ रा दोईता नुं, तिण रं नाथो हुवी तिण सुं नाथा-वत राज में चाकर है।

#### १४. पोकरणा बीरामण जोसी पीरोयत

रावजी श्री मालदेजी री वार सुं रावजी भटियांणीजी ऊमादैजी राव

१. वरदान प्राप्त किया हुआ।

मालदेजी री रांगी जैसलमेर री तिण साथे जोसी दामोदर री बेटो चंडू जोसी-पणे श्राया। तिण टीपणी नवो बरतारी चलायी। सुटीपणी तो चंडू संवत १५६४ री पैला बरतीयो थी पछै संवत १५६३ वें नव वरसां पछे रावजी जैसलमेर परणीया तद श्रे श्राया। पछै जोसीपणो लीयो । तद सुं इणां री राज मैं चाकरी है।

#### १५. बीरामण सीरमाली

संवत १७२२ तीवाड़ी सुखदेव माहाराज श्री जसवतदे जी री वार में चाकरी में रही।

१. चंडू पञ्चांग जोधपुर राज्य में प्रसिद्ध रहा। २. जोशी का पद ग्रहण किया।

# परिशिष्ट-६

# जोधपुर रा ओदादारां री याददास्त

| १. प | रघांन |
|------|-------|
|------|-------|

२. मुसायब

३. दीवाण

४. घायभाई

प्र. बगसी<sup>२</sup>

६. खांनसामा

७. न्यास

**द.** पिरोहित

वारहठ³

१०. किलादार

११. दोडोदार

१२. यादवगसी

१३. चोकीनवेस

१४. हाकम

१४. श्री हजूर रा दफतर शै दरोगो

१६. खासा रसोड़ा री दरोगी

१७ खवास पासवान

१८. साहाणी

१६. नाजर

२०. कारकून ४

२१. मुसरफर

२२. पोतदार

२३. नवीसदा

२४. वाकानवेस<sup>७</sup>

२४. यतलाक नवेस

२६. कांमदार

२७. कोटवाळ

२८. जोतसी

२१. वेदिया

३०. दांनादिक

३१. श्रंगोळीया

३२. भारावरदार<sup>द</sup>

३३. पेसदसत

३४. कांनुगा (पट्टी माफक रेवें)

३५. श्रासामीदार

३६. सिलहपोस

३७. ढळेत

३८. पड़दार

३१. मिरघा

४०. पैक

१. दीवाण राजस्व संवधी व्यवस्था को देखता था, इसके श्रतिरिक्त तन दीवान भी होता था जो राजा के निजी सचिव की तरह काम करता था। २. ये दो प्रकार के हुआ करते थे—फीज वक्षी तथा जागीर वक्षी। ३. श्रनेक चारण किवयों को राज्य की श्रोर से प्रश्रय मिलता था परन्तु वारहठ का पद चारणों की खांप विशेष के व्यक्ति को दिया जाता था। ४. प्रवधकर्ता. कारिन्दा। ५. एक उच्च श्रधिकारी। ६. लेखक, लिखने का कार्य करने वाला। ७. घटनाश्रों की सूचना देने वाला। द. पीने के पानी की व्यवस्था करने वाला।

- ४१. यतमामी
- ४२. सालहोतरी १
- ४३. रसोवड्दार
- ४४. महावत
- ४५. हवलदःर
- ४६. बैदराज
- ४७. मुकीम
- ४८. दराब
- ४१. चोपदार
- ५०. हलकारा
- ५१. नकीब<sup>3</sup>
- ४२. बजंदार
- ५३. कपड़ा रो कोठार री दरोगो
- ४४. बागा रा कोठार री दरोगो
- **४४. सिलहखांना रो दरोगो**
- ५६. फरासखांना री दरोगो
- ५७. जरजरखांना री दशेगो
- ५८. बागायत री दरोगी
- ४६. गळखांना री दरोगो
- ६० फीलखांना री दरोगो
- ६१. स्तरखांना री दरोगो
- ६२. अंबर रा कोठार री दरोगो
- ६३. कीलीखांना री दरोगो
- ६४. सायर री दरोगो
- ६५. तोपखांना रौ दरोगो

- ६६. हवाला री दरोगो
- ६७. कमठा री दरोगो
- ६८. बागर घास री रौ दरोगो
- ६१. खेमा रा कारखाना रौ दरोगो
- ५०. ग्रदालती री दरोगो
- ७१. सिकां री दरोगों
- ७२. हलकारां रौ दरोगो
- ७३. कबूतरखांना रौ दरोगो
- ७४. शिकारखांना री दरोगो
- ७५. जिनानी दोढी री दरोगो
- ७६. नगारखांना री दरोगो
- १०१० खजांनची
- ७८. गजधर
- ७१. वकोल
- ८०. मुनसी
- तालीमखांना रौ दरोगो
- **८२. महरां रौ दरोगो**
- **८३. सोरखांना रौ दरोगो**
- ८४. चेला
- ८४. दरवांन°
- ८६. पटानवीस
- **८७. बारीदार**
- दद. तिवाई बरदार
- ८६. हवालदार (?)

घोड़ो की परीक्षा और उनके इलाज आदि करने वाला । २. एक जगह से दूसरी जगह सूचना ले जाने वाले। ३. बन्दीजन। ४. जहां जेवर म्रादि रखे जाते हो। ४. सिक्के ढालने की व्यवस्था को देखने वाला। ६. भवन निर्माण प्रादि के कार्य का विशेषज्ञ । ७. द्वारपाल ।

# परिशिष्ट—७

# जोधपुर श्री हजूर उमरावां ने कुरब इनायत करें सो याददास्त

- १. ऊठण री कुरब—बेवड़ो<sup>१</sup>, भ्रेकेवड़ो<sup>२</sup>।
- २. हाथ री कुरव।
- ३. बांहपसाव री कूरव।
- ४. सिरै बैसएा री कुरव। ध
- प्र. सांमो बैसण री कुरव। <sup>६</sup>
- ६. 'ठाकूर' कह नै बतळावण री कूरव।
- ७. खासो ठमण री कुरव।
- द. श्रागे घोड़ो खड़ण रौ कूरब।
- धोड़े चिंढ जावी', फुरमावण री कुरब।
- १०. बलांणु घोड़ो दिरीजण री कुरव।
- ११. हाथी री असवारी खवासी चढ्ण री कुरब।
- १२. रसोवड़ा सुंधाळ पुरूसण रो कुरब।
- १३. पटो वेतलबी री क्रब।
- १४. ठिकाणा रौ बसवाना नै परपटी में हासल नो लागण रौ कुरव।
- १५. खास रुका में ठाकूरां लिखण री नै जुहार लिखए। री कुरव।
- १६. ठिकाणा रो रेखा बाबा नही लागण रो कुरव।
- १७. पालखी इनायत री करव।
- १८. हाथी इनायत रौ कुरब।
- १६. नगारो नीसांण इनायत री कूरब।
- २०. छड़ी इनायत री कुरब।
- २१. सिकां दवाती इनायत री कुरब।

१. सरदार के आने पर तथा रवाने होते समय दोनों बार राजा खड़ा होकर सम्मान देता था। २. केवल आने पर खड़ा होता था। ३. सरदार के नजर आदि करने पर राजा उसकी बांह से अपना हाथ लगा कर वही हाथ अपने सीने के पास लाता था। ४. इस कुरव के लिए राजा केवल सरदार के कवे से अपना हाथ लगा देता था। ५. राजा के बोई या दोई ओर बैठने का सम्मान। ६. राजा के सामने बैठने का सम्मान।

- २२. मोतियां की कंठी इनायत री कूरब।
- २३. मिरदार रा ब्याव नै सिरोपाव इनायत री कूरब।
- २४. पिता रो मातमपोसी रौ कुरब।
- २५. दादी री तथा माता री मातमपोसी री कूरब।
- २६. कंवर नै ताजीम बांह पसाव, सांमी बैसएो घोड़ो श्रागे वगेरै कुरब।
- २७. रग इनायत करण री कूरब।
- २८. जडाविल वगेरे गरम पोसाक बाय इनायत री कुरब।
- २६. दोडो ढोलीये सोवण रो कुरब।
- ३०. मातमपोसी रा घोड़ा निजर रा पाछा इनायत करण री कुरब।
- ३१. हाथो धसवारी हुवां घोड़े चढ़ीयां मुजरो करण री कुरब।
- ३२. पाग में लपेटी बांधण री कुरब।
- ३३. सूथरी इनायत रो कुरव।
- ३४. खरीद रो हासल छूट री कुरव ।
- ३४. फळसे उतरण रो कूरब।
- ३६. जीकारा सुंबतळावण री कूरव ।3
- ३७. मोती कड़ा इनायत री कुरब।
- ३८. श्री हजुर में पिचकारी बावण रौ क़रब। र
- ३६. पाग खिड़कीयां तथा लपेटो डावी बंब री इनायत री कुरब।
- ४०. बैठण रौ कुरब।
- ४१. ठिकाणा परवांना सिदां में खास लिखीजे।
- ४२. ठिकाणो पटो दिरोजं बोजां ने ग्रमल रो चीठी दिरोजे।

रै. राजा की ग्रोर से सरदार की वादी के भवसर पर सिरोपाव भ्रादि भेजने का सम्मात। २. सरदार जोषाजी के फलसे तक सवारी पर चढ कर ग्रा सकता था। ३. सरदार को सम्बोधित करते समय राजा उसके नाम के ग्रागे 'जो' लगाता था। ४. होली मादि ग्रवसरो पर सरदार रंग को विचकारी राजा पर छोड़ सकता था।

# परिशिष्ट—5

| रा     | जा जैसिघ रा मन | ासब रो नांवो | संवत १७२१                                                                                                      | या लिखं             | ोयो                                                                           |
|--------|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| दांम   |                | रुपीया       | 籾                                                                                                              | <b>ासां</b> मी      |                                                                               |
| १४६००० |                | ३६५००००      | ३५००००। जात सात हजार<br>२८००००। ग्रसवार हजार<br>सात दो सपा<br>५०००। ग्रसल दो स<br>२०००। सिवा री<br>फते पाई तस् |                     | त हनार<br>हजार<br>सपा<br>श्रमल दो सपा<br>सिवा री<br>फतं पाई तद<br>दोया दो सपा |
|        |                | _            | X00000 l                                                                                                       | दाय कराः<br>तीण रा। |                                                                               |
|        |                |              | ३६४०००                                                                                                         | हजार<br>जायगां वि   | _                                                                             |

¥0000000 |

१०००००। कंवर रामसिंघ जैसिघोत

२००००। जात चार हजारी ८००००। श्रसवार हजार चार।

१०००००। दस लाख रुपीया न्यारा दांम चार करोड़।

१८१०००००।

४५२५००। कंवर कीरतिस्घ ६२५०००। जात दोय हजारी सीम ३६००००। असवार ग्रठारे सी

१५००। ग्रसल

३००। ईजाफे सिवा रे

मांमले।

२०४१०००० । ५१०२५०० तनखाह जागीर १ दांम १ रुपीया

सोबो अजमेर २७८०००० । ६१४०००) । सरकार अजमेर परगना ४

१८०००००। ४४००००) आंवेर २७०००००। ६७४००) मामोजाबाद ३४०००००। ८४०००) प्रग फाग १२००००। ३००००) प्रग. भाफ २४००००। ६२४००) प्रग. भेरांण

२७८००००। ६६४०००) १ सरकार रण्यंभोर

१३२०००००। ३३००००) चाटसु

३०००० । ७५०००) निवाई
१२००००० । ३०००००) मालपुरो
१००००० । २५००००) मलारणो
७५०००० । १८७५००) नेणवाई
१६००००० । ४०००००) दुट समत १७२२
खरोफ था

£\$000000 1 \$X\$5X00)

```
४८८
```

मारवाड़ रा परगनां री विगत

सोबा श्रक्षवरा बाद १००००००। २५०००) परगने दोसां ६००००००। १४०००००) परगने वसवो वाहवर ५६०००० । १४७५००) जलालपुर १६५६०००० । ४१४७५०) ६००००। २२५००) नीवाली १८००००। ४५०००) सुनेर १५००००। ३७५००) नहार श्रनववाडो २६६६०००। ६७४००) हसनपुर खोहरी ४२००००। १०५०००) वावल भोजारी **८००००० । २०००००) चाल कीलांणी दुख दादरी** २२००००। ६४०००) कोटड़ो ११५३२८०। २८८३२) साकरस १२४००००। ३१२४०) रताई १००००००। २५००००) खोहरी २०००००। ४०००००) खरथल ११००००। २७४००) भरखोल ४०००० । १००० ) लीसांणो ४४००००। १००००) ईसमालपुर ४०५०००। २४६२५) हवरणो **८४०००। २१२४०) कांमा** १५२०००। ३८०००) पाहड़ी २७०००। ६७४) कोह मुजाहद

४००००। १००००) लीसांणो
४४००००। १००००) ईसमालपुर
४०४०००। २४६२४) हुवरणो
६४२०००। २१२४०) कांमा
१४२०००। ३८०००) पाहड़ी
२७०००। ६७४) कोह मुजाहद
१४७१६४६। ३६७६८॥००) बड़ीद फतेखां
३६००००। १४५००) बड़ीद फतेखां
६२००००। १४५००) नंसहरो
४३५०००। १३३७४०) कडमेर
६००००। २२४००) तावड
६४००००। २३७४०) इदोड

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

| नाम                            | नात             | मुनसफ   |
|--------------------------------|-----------------|---------|
| २४. परमानंद                    | खतरी            | पंच सदी |
| २५. जगमाल                      | पंवार           | पंच सदी |
| २६. रावल भीम जैसलमेर           | भाटी            | पच सदी  |
| २७. रांमदास                    | कछवाहो          | पंच सदी |
| २८. दुरजनसिंघ मांनसिंघ री      | कछवाहो          | पंच सदी |
| २६. सवलसिंघ मानसिंघ री         | <b>फ</b> छवाहो  | पंच सदी |
| ३०. रामचंद मघुकर री            | वु देली         | पंच सदी |
| ३१. राज खमन भदोरियो            | चहूवांग         | पंच सदी |
| ३२. राजा रांमचंद उडीसा री      | •••             | पंच सदी |
| ३३. दलपत रायसींघ रो            | राठौड़          | पंच सदी |
| ३४. सकतसिंघ मानसिंघ रो         | कछवाही          | ४ सदी   |
| ३५. राजा मनोर राव लूणकरण रौ    | कछवाहो          | ४ सदी   |
| ३६. राजा सलेदीन भारमल री       | कछवाहो          | ४ सदो   |
| ३७. रोमचंद                     | कछवाहो          | ४ सदी   |
| ३८. वांको                      | कछवाहो          | ४ सदी   |
| ३६. वलमद                       | राठौड़          | ३ सदी   |
| ४०. केसोदास जैमल री            | राठोड़          | ३ सदी   |
| ४१. तुलछोदास                   | जादु            | ३ सदी   |
| ४२. भादर गोपलोत                | 106             | ३ सदी   |
| ४३. कीसनदास                    | तुंवर           | ३ सदी   |
| ४४. मानसीघ                     | कछवाहो          | ३ सदी   |
| ४५. राठौड़ रांमदास दीवांण      | •••             | २॥ सदी  |
| ४६. नील कंठ                    | •••             | सदी     |
| ४७. प्रतापसीघ मगवांन री        | कछवाहो          | २ सदी   |
| ४८. जगतसींघ मानसींघ री         | कछवाहो          | २ सदी   |
| ४९. सगर रांणा प्रतापिसघ रो माई | सीसोदीयो.       | २ सदी   |
| ५. मुतरादास                    | खतरी            | २ सदी   |
| ५१, कलो                        | कछवाहो          | २ सदी   |
| ५२. लालो बीरसर री              | <b>त्राह्मण</b> | २ सदी   |
| ५३. सांवळदास                   | जादव            | २ सदी   |

| नाम                      | जात    | मूनसफ |
|--------------------------|--------|-------|
| ५४. केसोदास              | राठीड  | २ सदी |
| ४४. सांगी                | पंचार  | २ सदी |
| ५६. ईदरदम उडीसा री       | •••    | २ सदी |
| ५७. सुंदर उड़ीसा री      | •••    | २ सदी |
| ५८. मुतरादास             | •••    | २ सदी |
| ४६. विकमादीत राजा        | वगेला  | सदी   |
| ६०. सगतसिंघ मोटा राजा रो | राठौड़ | ५ सदी |
| ६१. दलपत मोटा राजा रौ    | राठौड़ | ५ सदी |
| ६२. सालवान               | •••    | •••   |

# जांहगीर रा हिंदू उमराव

| न           | ाम                            | जात              | मुनसफ                  |
|-------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
| ٤.          | राजा जगनाथ                    | फछवाहो           | ४ हजारी ३००० सवार      |
| ₹.          | राजा मनिसींघ                  | कछवाहो           | ५ हजारो                |
| ₹.          | रांणो संकर राणा प्रताप रो भाई | सीसोदीयो         | ३॥ हजारी               |
| ٧.          | माघोसिंघ मांनसिंघ री भाई      | कछवाहो           | ***                    |
| ų.          | भावसिंघ मांनसिंघ री पोतो      | कछवाहो           | २ हजारी फेर ४०००       |
|             |                               |                  | १००० सवार              |
| ξ.          | राजा मनोर कछत्राहो            | कछवाहो           | १ हजारी सवार ४०        |
| 9.          | करमसी                         | राठौड़           | १ हनारी                |
| ۲.          | रांमदास                       | कछवाहो           | ३ हजारी                |
| .3          | केसोदासो मारू                 | राठौड़           | १॥ हजारी फेर सवार २००० |
| <b>१</b> 0. | पीतांबरदास                    | खतरी             | हजारी १२०० सवार        |
| ११.         | नरसींघ देव                    | वुं देली         | ३ हजारी                |
| १२.         | राजा बासु पंजाबी              | •••              | ३ हजारी                |
| १३.         | राठीड़ रामसिंघ बीकानेर        | राठोड़           | ५ हजारी                |
| १४.         | सामसींघ                       | <b>#8.9</b>      | •••                    |
| १५.         | राजा नथम पंचीली               | बु <b>ंदे</b> लो | २॥ हजारी               |
| १६.         | राजा रांमचंद                  | बुंदेलो          | हजारी                  |

| नाम                         | जात      | मुनसफ               |
|-----------------------------|----------|---------------------|
| १७. किसनसिंघ मोटा राजा रो   | राठौड़   | १ हजारी ३ हजारी ५०० |
|                             |          | सवार                |
| १८. राव दुरजो               | सीसोदियो | ४ हजारी             |
| १६. राव रतन                 | हाडो     | २ हजारो             |
| २०. राजा सुरजिंसघ जोघपुर    | राठौड    | ३५०० सवार ३ हजारी   |
| २१, नरांणदास                | कछवाहो   | २ हर्नारी           |
| २२. दलपत रायसिंघ बोकानेर री | राठौड़   | हजारी               |
| २३. मोहणदास                 |          | ६ सदी ५०० सवार      |
| २४. रा० जैसींघ              | कछवाहो   | ४ हजारी ३ हजारी     |
| २५. बीहारीचंद               |          | पंचसदी ३०० सवार ।   |

# साहजहां पातसा रा हिंदु उमीरां री विगत

| १. राजा जसवंतिसघजी जोघपुर   | राठीड़   | ६ हजारी |
|-----------------------------|----------|---------|
| २. राजा जैसिवजी मिरजा जैपुर | कछवाहा   | ६ हजारी |
| ३. राजा गजसिंघजी जोवपुर     | राठोड़   | ५ हजारी |
| ४. राव रतन बूंदी            | हाडी     | ५ हजारी |
| ५. चैनसीघ                   | बुंदेलो  | ५ हजारी |
| ६. घ्रोदुजी                 | दिखणी    | ५ हजारी |
| ७. बादर                     |          | ५ हजारो |
| द. राजा भगवानदोस            |          | ५ हजारी |
| <b>१. राजा जगतसिंघ</b>      | कछवाहो   | ५ हजारी |
| १०. रांणा राजसिंघ           | सीसोदिया | ५ हजारी |
| ११. साहू                    | दिखणी    | ५ हजारी |
| १२. रायसिंघ                 |          | ५ हजारी |
| १३. राव छत्रसाल             | बुदेलो   | ४ हजारी |
| १४. राजा भावसिंघ            |          | ४ हजारी |
| १५. राव ग्रमरसिंघ           | राठौड़   | ४ हजारी |
| १६. जगदेवसिंघ               |          | ४ हजारी |
| १७. राव सुपुड               |          | ४ हजारी |
| १८. प्रथमादीत               | बाघेलो   | हजारी   |
|                             |          |         |

| नाम                            | जात मुसनफ                |
|--------------------------------|--------------------------|
| १६. राजा कलांगसिघ              |                          |
| २०. केसोदास राव कला रो बेटो    |                          |
| २१. श्रंजीराय                  | १॥ दजारी                 |
| २२. राजा कीलांण वंगघारी        | १।। हजारी                |
|                                | ५०० सवार                 |
| २३. मासिघ मांनसिघ रो पोतो      | कछवाहो ३ हजारी           |
| २४. पाडी राजा लिखमीचंद         | ३ हजारी                  |
| २५. रामसिघ                     | २॥ हनारी                 |
| २६. राव भगवत                   | भदोरीयो                  |
| २७. सुपरूपास                   | १ हजारी                  |
| २८- राजा कीसनराय               | १ हजारी                  |
| २१. रोजा टेकचंद कमाऊ रो        | १ हजारी                  |
| ३० राजा भारत रांमचंदर रो       | ब्देलो ६ हजारी ४००० सवार |
| ३१. राजा जगमल                  |                          |
| ३२. राजा सूरसिय रायसिय रो वेटो | २ हजारी                  |
| वीकानेर                        | सवार १०००                |
| ३३. राव सु दरदास               |                          |
| ३४. राजा कीसनछंद नगर कोट रौ    |                          |
| ३५. कंवर करण उदेपुर रो         | सीसोदीयो ५ हजारी         |
|                                | सवार १०००                |
| ३६. राजा सुरल वासुसल रौ        | २ हजारी                  |
| ३७. गीरघर रायसाल दरवारी रो     | <b>८ सदी</b>             |
| ३८. जगतसिंघ करन री वेटो        | सीसोदीयो ३ हजारी         |
|                                | सवार २०००                |
| ३६. राजा गजसिंघ सूरसिंघ रौ     | राठौड १ हजारी            |
| ४०. राजा राजसिघ                | कछ्वाहो                  |
| ४१ राजा कलीयांण जैसलमेर        | भाटो २ हजारी             |
| ४२, राजा मांन                  | १॥ हजारी                 |
| ४३ प्रयोचंद मनोहर रौ           | कछवाहो ५ सदी             |
| ४४. रायकवर दीवांग गुजरात       |                          |

| नाम                                                    | जात          | मुनसफ        |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ४५. रांमदास राः सुरतसिंघ रो<br>४६. राजा चांपो प्रलवारो |              |              |
| ४७. राजा सारंगदेव                                      |              | <b>८ सदा</b> |
| ४८ राजा रांमदास राजसिंघ री                             | कछवाहो       | १ सदी        |
| ४६ पेमनारायण राजगढ री                                  |              | १ हजारी      |
| ५० राजा समरसी ऊदसीघ विसव                               | ागरो सीसोदीय | Г            |
| ५१. राजा जैसिघ मासीघ रौ                                | कछवाहो       | -            |
| ५२. भोज बीकमादीत रौ भदोरीयं                            | ì            |              |
| ४३. ऊदेरांम दीवली                                      |              |              |
| ५४. राजा प्रताप बगला रो                                | ब्राह्मण     | ३ हजारी      |
| ५५. राजा कलास ताडरमल रो                                | खतरी         |              |
| ५६. राजा कीलांग ईडर रौ                                 | राठौड़       |              |
| ५७ चदरसेण हलोद का                                      | भालो         |              |
| ५८. रामजसो                                             | जाडेचो       |              |
| ५६ लछमीनारायण कछ रो                                    |              |              |
| ६०. रामघण सुरदी दीलो वालो                              |              |              |
| ६१ राव भारो कछभुज रौ                                   | जाडेचो       |              |
| ६२. राजा जगसीघ वासू रौ                                 |              | १ हजारी      |
| ६३. राव वलमालोदास मुसरफ                                |              | ६ सदो        |
| ६४. राव माईदास मुसरफ भायल                              | रो           | ६ सदो        |
| ६५. नथमल राजा कीसन रो                                  | राठीड        | ४ सदी        |
| ६६ जुगल किसनसीघ रो                                     | राठीड        | ४ सदी        |
| ६७ मानसीघ रावत सोकर रो                                 | सीसोदीयो     | १ हजारो      |
| ६८ संगरांमसीघ जंबु रो राजा                             |              | १ हजारी      |
| ६६ हकीम रुघनाथ                                         |              | ६ सदी        |
| ७० देवीचद गवां                                         |              | १५ सदी       |
| ७१ राजा रूपचंद गुवालेरी                                |              |              |
| ७२. हीरदेनाराण                                         | हाडी         | १ सदी :      |
| ७३ लोखमीचद राजा कमाज री                                |              |              |
| ७४. राजा सांमसीघ श्रीनगर रौ                            |              |              |

नाम जात मुनसफ

७४. कुवरसोघ कलवार कसमीरो

७६ राजा जोगराज माराज नरसीघ रौ बुँदेलो २ हजारी

७७ जादुराय दिखणी

#### श्रीरंगजेब पातसा रा उमरावां री विगत

१. ईदरमणी जघेडा रो बुदेली

२. राव भागसींघ हाडो

३. रांमसीघ कछवाहो ४ हजारी

४००० ग्रसवार

४. सुनांगसींघ राठौड़

५. राजा बुंदेलो बुंदेलो

५ गोरघरदास

७. मनोरदास

राजा राजरूप जंवू री

६. जैतसीघ बुंदेली

१०. सुभकरण "

११. वादरसीघ भदेरोयो

१२. राजा रायसींघ सीसोदीयो

१३ राजा जैसींघ जैपुर कछवाहो ७ हजारी

१४ भोजराज

१५. सुरजमल गोड़

१६ प्रथीराज भाटी

१७ राजा रायसिंघ नागोर गाठौड़

१८ केंसरोसोघ भुरटीयो

१६. जगतसिंघ हाडो

२० वोरमदेव सोसोदीय

२१. सबलसिंघ सीसोदीयो

२२ राजा हरसोध गोड़

२३. रूपसिंघ राठोड्

२४ वादरसिंघ गोड

| नाम                       | जात .    | मुनसफ   |
|---------------------------|----------|---------|
| २४. भगवतसिघ               | हाड़ी    |         |
| २६. परसूजी                | दिखगी    |         |
| २७ सु दरदास               | सीसोदीयो |         |
| २८ उदैभांगा               | राठौड    |         |
| २६. प्रतापसीघ             | भालो     |         |
| ३०. राजा देवीसिंघ         | बुंदेलो  |         |
| ३१. कीरतसिंघ जैसिंघजी री  | फछवाहो   |         |
| ३२. जालमसिघ               |          |         |
| ३३ किसनसींब               | तुंवर    |         |
| ३४. ग्रमरसिंघ             | चंदरावत  |         |
| ३५. गिरघरदास              | गौड़     |         |
| ३६• चुतरभुज               | चहुवांगा |         |
| ३७. सेरसींच -             | राठीड    |         |
| ३८ प्रथमजी                | गोड़     |         |
| ३६. मासींघ                |          |         |
| ४० मालूजी                 |          |         |
| ४१ प्रयोसिय श्रीनगर रो    |          |         |
| ४२ मेदनीसिंह प्रथीसिंघ री |          |         |
| ४३ राजा तोडरमल ईटासी को   |          |         |
| ४४. राजा रुघनाथ           | 2.2      | ३ हजारी |
| ४५. रिणमल जामनगर री       | जाडेची   |         |
| ४६. सत्रुसाल रिणमल रो     | जाडेचो   |         |
| ४७ रायसींघ रिणमल री       | जाडेचो   |         |
| ४८, नीबोजी कछ री          | जाडेचो   |         |
| ४९. राजा व्रकमसी पगुवा    |          |         |
| ५० नांनजो मलार चांदा रौ   |          |         |
| प्रशः गोवंदचंद देवगढ़ रौ  |          |         |
| ५२. राव करन भुरटोयो       |          |         |
| प्रइ. राव म्रनोप करण री   |          | २ हजारी |

| नाम                        | বার      | मुनसफ     |
|----------------------------|----------|-----------|
| ५४. किसन रांमसीघ रो जैपुर  | कछवाहो   | १ हजारी   |
|                            | 3        | ५०० सवार  |
| ५५. रुगनाथदास              | सीसोदीयो |           |
| ५६. मांनसिघ कीसनगढ रौ      |          | ३ हजारी   |
| ५७. मासींघ किसनगढ री       |          |           |
| ५८. ग्रनोपसींघ किसनगढ रो   |          |           |
| ५६. राय लालचंद कावल री     |          |           |
| ६०. रांणा राजसींघ उदैपुर   | सीसोदीयो | ५ हजारो   |
|                            |          | ५००० सवार |
| ६१. प्रथीसिंघ जंबू रौ      |          |           |
| ६२. राघोदास                | भाली     | ७ सदी     |
|                            |          | ५०० सवार  |
| ६३. संभोजी सेवाजी रौ       | दिखणी    | ६ हजारी   |
| ६४. किसनसिघ                | हाडो     |           |
| ६५. जसवंतसिंघ              | •        | ३॥ हजारी  |
| ६६ राव ईदरसिघ रायसिघ रौ    | राठौड़   | ३ हजारी   |
| ६७. रांणो जैसिघ राजसिंह रौ | सीसोदियो | ३ हजारी   |
| ६८ ऊदोतसिंघ भदोरीयी        | भदोरीयो  |           |
| ६६. राजसिंघ                | राठौड़   |           |
| ७० प्रयोसिघ जगतसिघ रौ      | कछवाहो   |           |
| ७१ रांगो भीम राजसींघ रौ    | सीसीदीयो | ५ हजारी   |
| ७२ वीसनसिंघ किसनसिंघ रौ    | कछवाहो   | १ हजारी   |
| ७३. चिमनजी खड़गगढ रो       | मरेठी    | ४०० सवार  |
| ७४ मकरंदिसघ कीछीभीत रौ     | मरेठो    |           |
| ७५. कालूजी                 | दिखणी    | ५ हजारी   |
| ७६. जगदेव राय जादुराय री   | दिखणी    | ६ हजारी   |
| ७७ दोलतसींघ मासिघ री       | भदोरीयो  |           |
| ७८. दिलीपसींघ              | वुं देलो |           |
| ७६. हरीसिंघ छतरसिंघ री     |          |           |
| . ८० श्रनंहदसिघ            | हाडी     |           |
| <b>८१</b> रुदरसिघ मासिघोत  | भदोरीयो  |           |

मुनसफ नाम नात **८२.** किसोरदास मनोरदास गौड **८३. पदमनायक सीकर रौ ५४. रांम**सिंघ **५५. किसनसिंघ चांदा रो ८६. राजा उदेसिंघ सेवा री भाई दिखणी** २ हजारी ५७ पाड़िसघ गीड ७ सदी चंदरावत **५५** रामाराव तिलोकचंद **८६.** मोकमसींघ ६० सिवसिंघ ६१. साहजी मरेठो ७ हजारी ६२, मदनसिंघ सींभुजी री मरेठो ७ हजारी ६३. ऊदबसी सींभुजी शौ **१४. उदेसीय उरछी रो** बुंदेलो ६५. रामचंद हज।री ६६. किल्यांणसींघ भदावा रौ १७ दुरगादास करणोत राठौड़ हजारी २००० सवार ६८, ईदरसींघ सीसोदीयो २ हजारी ११. बादरसिंघ राजसिंघोत सीसोदीयो १५ सदी १०० राजा जैसिंघ विसनसिंघ री कछवाहो २ हजारी १०१, वमुदेव चंदनखेड़ा री ३ हजारी १०२. राजा रांमसिंह हाडो १०३. मांनधाता

## परिशिष्ट---१०

## याददासत नव कोटां री

- १. वाहड़मेर—मुदै केराड़ू कहीजे छैं। घरणीवाराह री बैसणी छें। भाखर मांहै ऊडी जायगा छै। देहरा जिण समै रा छै। गांव ७०० ॥१॥
- २ श्राबू—श्राल्ह पाल्ह पंवार रो बैसणो छै। श्रवलगढ नांव छै। जिको गढ श्रवलैश्वर महादेव रै नांवे छै। पंवारां ने मारने चहुवांणां लोगी। गांव ४४०॥२॥
- ३. पारकर—हांसू पंवारां री बैसणो। काछ अड़ती<sup>3</sup>, चवदे वेढी कहीजै। घणी घरती लागे छै। हमार सोढा राज करै छै। राघणपुर रा हाकम नुं मिळै छै। सूराचंद परै कोस चाळीस छै। रांणा सोढा कहीजे छै। बरसाळी री देस छै। ऊनाळी ऊही<sup>४</sup>।। ३।।
- ४. पूंगल पूंगळ गजमल पंवार री वैसणी छै। सिंघ ग्रड़तो बलोच सूं कं छै। विचे पांणी नहीं। ऊंचा-सा टीबां माथें कोट पड़ोयो छै। पोळ निपट ग्रजायब छै। हमार तो वसती घर १०० कोट मांहै छै। मारोठ कोस २५ छै। वलोचां रै कटक जोर लागों छै तिणसूं करने घरती सगळी सूनी छै। हमें भाटी केलए। राव जगदे छै। लागें तो पूंगळ जैसलमेर ने छे ने वीकानेर तो नजोक छै। बीकानेर पण मांहै छै। पेंडो मुलतांन री बहै छै । तिणरी विसूद लागें छै। तिणरा रुपया १२०००) तथा १५०००) पनरा लागें छै। कोट माहै जुवा ३ छै। गांव बारे कुवा ४ छै। पांणी खारों। पाखती थळ ग्रोकळी जोर छै। सांप घए। छै।। ४।।
- ४. जालोर—जाळोर पंवार भोज रो वेसणी छै। पंवारां कना सुं चहु-वांणां लीघी। कांनड़दे ने मार ने पातसाह ग्रलावदीन कीयो। भाखर ऊपर वडो गढ, कोस ५ तथा ७ भींत छै। मांहै भालरा वावड़ी अतूठ पांणी छं<sup>द</sup>। घास बळीती पढ पाखती घणी। पाखती सिंघ जलंघरनाथ वावजी रा भाखर छै

१. मूल नाम केराड़ू है। २. निवासस्थान, राजगद्दी का स्थान। ३, कछ मुज से लगा हुया। ४. वहुत साधारण। ४. वहुत बड़ी फीज ने श्राक्रमण किया। ४, मुल्तान का रास्ता वहां से निकलता है। ६. कर विशेष। ७. पोली रेत। इ. कमी समाप्त न हो इतना पानी। ६. इँधन।

हेटे सहर वसे छै। सहर दोळी कोट छै। तळाव वावड़ी घणा। गांव ३६० तीन सी साठ लागे छै। इतरा परगना छै—

होडीयाळ, रामसेण, लोहीयाणी, गूदाऊ, राहधरी, इतरा ती पड़गना लागे छै। घरती मांहै रजपूत, मैणा, भील घणा। ऊनाळो पडगने छै। खालसै थोड़ी ।। ४।।

- ६. ऊसरकोट—ऊमरकोट घाट कहीजे। पंतार जोगराज रो बैमणी छै। हमे रांणा सोढा राज करै छै। थटा नुंपेसकस दे छै। वडी देस छै।।६।।
- ७. लीद्रवी—लोद्रवो जैसलमेर कनै छै। पंनार भांण री बंसणी छै। जेसलमेर तठा पछं रावळ जैसल बसायो। गढ देहरा कुवा बावड़ी आईठाण सीह बता छै। जैसलमेर सुं कोस ५ छै। अठं लोद्रा पंवार रहता। पछं भाटी देवराव देरावर थकै पंवारां नै मार नै लीयो। कितराग्रेक पाट भाटोयां रे राज-थांन रयी। पछं रावल भोजदे ऊपर तुरकां री फीज आई तद भोजदे साको कर कांम आयी।

साख १ दूही--

माहिम है सर भोज दे, लोद्रवो कैलास। श्रण बिढियो<sup>3</sup> श्रापे नहीं रे. बाप तणी श्रेवास।।

पछै रावल जैसल लोद्रवो पाड़ नै समत १२१२ जैसलमेर बसायो ॥ ७॥

- द. श्रजमेर ग्रजमेर पंवार सिघ रो बैसणो । बडी गढ छै । पछै चहु-वांगां लियो । भाखर माथै गढ छै । वीसलियो श्रांनासागर मोटी तळाव छै । ऊपर मीरांसाजी री दरगाह छै । तळहटी ख्वाजेंबी री दरगाह छै । पाखती मेर घणा छैं । मोटी जायगा छै । बावन गढ श्रजमेरा लार छै ॥ इ॥
- ह. गढ मंडोवर मंडोवर पंवार सांवत री बैसगो छ। तठा पछै पड़ी-हारां लियो। भाखर ऊपर गढ छ। पछै पड़ीहारां कने राव चूंडेजी लियी। ह।।

~CO101000

१. शहर के चारों ग्रोर शहरपना है। २. खालसा की जमीन कम है। ३. बिना युद्ध किए बिना घायल हूए। ४. छोड़ेगा नही। ४. घ्वस्त करके। ६. ग्रासपास खूब मेर लोग बसते है।